# अशोक के फूल

[ सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं शिद्या-विषयक निबंध ]

श्राचार्थ श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी अध्यक्ष-हिन्दी भवन, शांतिनिकेतन

> सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली

प्रकाशक मार्तंगढ उपाध्याय, मंत्री सस्ता साहित्य मगडल, नई दिस्त्री

पहली बार: १६४८

मूल्य श्रदाई रूपए

> मुद्रक, श्रमरचन्द्र राजहंस प्रेस दिक्ली। १३-४८

### मकाशक की श्रोर से

प्रस्तुत पुस्तक के विषय में विशेष कुछ कहने की श्रावश्यकता नही है । श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी उन इने-गिने चिन्तकों में से है. जिनकी मूल निष्ठा भारत की पुरानी सन्कृति में है, लेकिन साथ . ही नृतनता का श्रारचर्यंजनक सामंजस्य उनमें पाया जाता है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष श्रीर विभिन्न धर्मी का उन्होंने गहराई के साथ श्रध्ययन किया है। उनकी विद्वता की मालक इस पुस्तक के निबन्धों में स्पष्ट दिखाई देती है। द्विवेदीजी की एक और विशेषता है। वह यह कि छोटी-मे-छोटो चीज़ को भी वे सुचम दृष्टि से देखते हैं। बसंत श्राता है, हमारे श्रासपास की वनस्थली रंग-बिरंगे पुरुपों से श्राच्छादित हो उठती है, लेकिन हममे से कितन हैं, जो उसके उस श्राकर्षक रूप को देख श्रीर पसंद कर पाते हों ? श्रपनी जन्म-भूमि का इतिहास हम में से कितने जानते हैं ? पर द्विवेदीजी की पैनी श्रांख उन छोटी, पर महत्वपूर्ण, चोजों को बिना देखे नहीं रह सकी।

शिक्षा श्रांर साहित्य के बारे में द्विवेदीजी का दृष्टिकोण बहुत ही स्वस्थ है। पाठक देखेंगे कि तद्विषयक निबंधों में साहित्य एवं शिक्षा को जन-हित की दृष्टि से ढालने की उन्होंने एक नवीन दिशा सुमाई है। यदि उसका श्रनुसरण किया जा सके तो राष्ट्र के उत्थान के लिए बहा काम हो सकता है।

पुस्तक की भाषा और शैंली के बारे में तो कहना ही क्या। भाषा चुस्त और शैंली प्रवाहयुक्त है। कहीं-कहीं पर कठिन शब्दों का प्रयोग सामान्य पाठक को खटक सकता है, लेकिन प्रत्येक शब्द के माथ कुछ ऐसा वातावरण रहता है कि कभी-कभी कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा नहीं जासकता।

दमें श्राशा है कि पाठक इस संग्रह से श्रिषकाधिक लाभ उठावें ने श्रीर द्विवेदीजी की श्रन्य रचनार्श्वों को भी यथासमय प्रकाशित करने का हमें श्रवमर देंगे।

-मन्त्री

## , विषय-सूची

| ) <b>ः</b> ्रश्चिशोक के फूब <sup>∨</sup>                                                                                  | 1                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २. वसुन्त व्या गया है.                                                                                                    | 99                |
| ) ३. भीयश्चित्र की घड़ी <sup>४</sup>                                                                                      | 3.8               |
| <ul> <li>क्रि जोइने की माया</li> </ul>                                                                                    | <b>२</b> <i>४</i> |
| र. मेरी जन्मभूमि                                                                                                          | 33                |
| ६. सावधानी की बावश्यकता                                                                                                   | ₹ €               |
| <b>े. क्या आपने मेरी रचना पदी है ?</b>                                                                                    | 40                |
| ዲ हुमारी राष्ट्रीय शिचा-प्रणाबी                                                                                           | <del>१</del> ६    |
| दे. इमारी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रयाजी<br>है. भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या                                                   | ₹8                |
| ) •. भारतीय संस्कृति की देन                                                                                               | 99                |
| <ol> <li>इमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री</li> </ol>                                                             | 83                |
| १२. संस्कृत का साहित्य🔘                                                                                                   | 3.5               |
| a इ. पुरानी पोथियाँ                                                                                                       | 100               |
| १४. काब्य-कवा ।                                                                                                           | 338               |
| १४. रवीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान                                                                                          | 93,9              |
| १६. एक कुत्ता भीर एक मैना                                                                                                 | 188               |
| <ul><li>श्राकोचना का स्वतन्त्र मान् ,</li></ul>                                                                           | 148               |
| <u> १५. साहित्यकारों का दायित्व</u>                                                                                       | 183               |
| <ul> <li>श्राबोचना का स्वतन्त्र मान् ,</li> <li>साहित्यकारों का दायित्व</li> <li>मनुष्य दी साहित्य का बच्च हैं</li> </ul> | 198               |
| २०. भया वर्षे श्रा गया                                                                                                    | <b>२</b> ०२       |
| 🥠 भारतीय फब्रित ज्योतिष                                                                                                   | 230               |

### अशोक के फूल

अशौंक में फिर फूल आ गये हैं। इन छोटे-छोटे लाल-लाल पुष्पों के मनोहर देवें को में केसी मोहन भाव है! बहुत सोच-समसकर कन्दर्प-देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ पाँच को ही अपने तुर्ग्यार में स्थान देने योग्य समका था। एक यह अशोक ही है।

जिकिन पुष्पित श्रशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसिलिए नहीं कि सुन्दर वस्तुओं को हतभाग्य सममते में मुभे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के श्रन्तिम सुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्ट इतनी दूर तक वहीं जाती। फिर भी मेरा मन इस कुल को देखकर उदास हो जाता है। श्रसली कारण तो मेरे श्रन्तर्यामी हो जातेते होंगे, कुछ शोहा सा मैं भी श्रनुमान कर सका हूँ। उसे बताता हूँ भी

भारतीय साहित्य में भीर ह्मीबिए जीवन में भी, इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय ग्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि काबिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था; परन्तु काबिदास के कान्यों में यह जिस शोभू और सौकुमार्य का भार बेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था! उस प्रवेश में नववधू के गृह-प्रवेश की भाँति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसबमानी सल्तनत की

प्रतिष्ठा के साथ-ही-साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का । श्रशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुन्दरियों के श्रासिल्जनकारी नुपुरवाले चरणों के मृदु भाघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में भूलता था श्रीर चंचल नील श्रलकों की श्रचंचल शोभा को सौ-गुना बढ़ा देता था। "वह महादेव के मन में ज्ञोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का श्रम पैदा' करता था श्रीर मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कुछे पर से ही फूट उठता था। श्रशोक किसी कुशल श्रमिनेता के समान मंम-से रंगमंच पर श्राता है , श्रौर दर्शको को श्रभिंभूत करके खप से निकल जाता है रे क्यों ऐसा हुआ। ? कन्द्रपे-देवता के श्रन्य वाणों की कदर तो श्राज भी कवियों की दुनिया में ज्यों-की-यों है। श्ररविन्द को किसने मुखाया, श्राम कहाँ छोडा गया श्रौर नीलोत्पन्न की माया को कौन काट सका १ नवमिल्लका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है; किन्तु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुजाया गया है श्रशोक । मेरा मन उमह<u>-घमुङ्कर</u> भारतीय रस-साधनाके पिछुचे हजार वर्षी पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीन थी ? सहृद्यता क्या लुप्त हो गई थी ? कविता क्या सो गई थी ? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह कि एक तरंगायित पत्रवाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा । याद भी किया तो श्रपमान करके !

लेकिन मेरे मानने-न-मानने से होता क्या है ? ईसवी सन् के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शता-बिद्यों के परिचित यहाँ और गन्धवीं ने भारतीय धर्म-साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही

सुकाया है कि गंधव बौर कन्द्र वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं। कन्द्र देवता ने यदि श्रशोक को चुना है तो यह निश्चित क्षे से एक श्रायेंतर सम्यंता की देन है। इन श्रायेंतर जातियों के उपास्य वहण थे, कुबेर थे, विज्ञपाणि यचपित थे। कन्द्र यथि कामदेवता का नाम हो गया है तथापि है वह गंधवं का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से दरते रहते थे श्रीर खुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लीट श्राये थे। लेकिन कन्द्र देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार-बार हारने पर भी वह सुके नहीं। नये-नये श्रस्त्रों का प्रयोग करते रहे जिशोक शायद श्रन्तिम श्रस्त्र था। बौद्धमं को इस नये श्रस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को श्राभित्र कर दिया श्रीर शाक्त साधना को अक्ता दिया। वज्रयान हसका सब्त है, कौले साधना इसका प्रमाण है श्रीर कापालिक मत इसका गवाह है।

प्रितास्ताय ने इस भारतवर्ष को महामानवसमुद्र' कहा है। विचित्र देश है यह ! असुर आये, आर्य आये, शक आये, हुण आये, नाग आये. यन आये, गंधव आये—न जाने कितनी मानव-जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ जगा गृहें । जिसे हम हिन्दू-रीति-नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक-एक पश्च, एक-एक पन्नी न जाने कितनी स्मृतियों का सार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति-परंपरा है। आम को भी है, बकुल की भी है, चम्पे की भी है। सब क्या हमें मालूम है ? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है ? न जाने किस खरे मुहूर्त्र में मनोजन्मा देवता ने शिव पर वाण फेंका था। शरीर जल कर राख हो गया और वामन-पुराण ( षष्ट अध्याय ) की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रस्न-स्य अनुष दूदकर खरह-खण्ड हो धरती पर गिर गया। जहां मूढ थी वह स्थान हम्स-मणि से बना था, वह दूटकर धरती पर गिरा और

चम्पे का फूल बन गया ! हीरे का बना हुन्ना जो नाह-स्थान था वह दूटकर गिरा श्रोर मौलसिरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया ! श्रच्छा ही हुन्ना । इन्द्रनील-मिण्यो का बना हुन्ना कोटि-देश भी टूट गया श्रीर सुन्दर पाटल-पुष्पों में परिवर्तित हो गया । यह भी बुरा नही हुन्ना । लेकिन सबसे सुन्दर बात यह हुई कि चन्द्रकान्त-मिण्यों का बना हुन्ना मध्यदेश टूटकर चमेली बन गया श्रोर विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई ! स्वर्ग को जीतने वाला कटोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलो में बदल गया । स्वर्गीय वस्तुएँ धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती !

परन्तु में दूसरी बात सोच रहा हूं। इस कथा का रहस्य क्या है ? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गन्धवों की देन है ? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलता भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गन्धवों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण-प्रन्थों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरचित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हों से मिले ?

कुछ बाते तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं—यचो और गन्धवों के देवता—कुवेर, सोम, अप्सराएँ—यचिष बाद के बाह्यग्र-अन्थों में भी स्वीकृत हैं; तथापि पुराने साहित्य में ये अपूदेवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्धसाहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताये गये हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें सन्तानार्थिनी स्त्रियाँ वृचों के अपदेवता यचों के पास सन्तान-कामिनी होकर जाया करती थीं! यच और यचिगी साधारणतः विज्ञासी और उर्वरता-जनक देवता सममे जाते थे। कुवेर तो अचय निधि के अधीरवर भी है। 'यचमा' नामक रोग के साथ भी इन लोगों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, साँची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में सन्तानार्थिनी स्त्रियों का यचों के सान्निध्य के बिए वृचों के पास जाना अंकित है। इन वृचों के पास अंकित मूर्तियों

की स्त्रियाँ प्राय: नग्न हैं, केवल किटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं।
श्रुशोक इन वृत्तों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुन्दरियों के चरण-ताड़न
से उसमें दोहद का संचार होता है श्रीर परवर्ती धर्मग्रन्थों से यह भी
पता चलता है कि चैत्र शुक्ल श्रष्टमी को त्रत करने श्रीर श्रशोक की
श्राठ पत्तियों के भन्नण से स्त्री की सन्तान कामना फलवती होती है।
श्रशोक-कल्प में बताया गया है कि श्रशोक के फूल दो प्रकार के होते
हैं सफेद श्रीर लाज। सफेद तो तान्त्रिक कियाशों में सिद्धिप्रद सममक्
कर च्यवहत होता है श्रीर लाज स्मरवर्धक होता है हन सारी बातों
का रहस्य क्या है ? मेरा मन प्राचीन काल के कुउक्ति कि श्रिक श्राकाश
में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ हैं ?

यह मुक्ते बहुत प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्थी का बिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ बार्य-इष्टिकोण से ही देखा गया है। श्रायों से श्रनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी श्रधीनता नहीं मानी, कुछ ज्यादा गर्नीबी थीं। संघर्ष खूब हुन्ना। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संवर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि-जात मान ली गई। पहला संघर्षे शायद श्रसुरों से हुन्ना। यह बड़ी गर्वीली जाति थीी श्रार्थी का प्रभुत्व इसने नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों श्रीर राजसों से संवर्ष हुआ। गुन्धर्वी और यज्ञों से कोई संवर्ष नहीं हुआ। वे शायद शान्तित्रिय जातियाँ थीं । भरहुत, साँची, मथुरा श्रादि में प्राप्त यत्तिणी-मूर्तियों की गठन श्रीर बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का प्रदेश ही गन्धर्व, यन्न स्रौर श्रप्सराश्रों की निवासभूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था, जिसे आजकत के पंडित 'पुनालुश्रन सोसायटी' कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम । परन्तु वे नाच-गान में क्शल थे। यत्त तो धनी भी थे । वे लोग वानरों धौर भालुओं की भाँति कृषिपूर्व-स्थिति मे भी नहीं थे और राचसों और श्रसुरों की भाँति ब्यापार-वाणिज्य-

वाली स्थिति में भी नहीं। वे मिण्यो श्रीर रत्नों का संघान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे श्रीर श्रनायास धनी हो जाते थे। सम्भवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्तीकाल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यत्त और गन्धर्व एक ही श्रेमी के थे। परन्त आर्थिक स्थिति दोनों की थोडी भिन्न थी। किस प्रकार कन्दर्प-देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इन्द्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जायं ? प्रकृत यह है कि बहुतः पराने जमाने मे श्रार्य लोगों को श्रनेक जातियों से निबटना पड़ा था। जो गर्वीकी थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं, परवर्ती साहित्य में दनका स्मरण वृणा के साथ किया गया श्रीर जो सहज ही मित्र बन गईं उनके प्रति श्रवज्ञा श्रीर उपेचा का भाव नहीं रहा । श्रसुर, राचस. दानव श्रीर दैत्य पहली श्रेशी में तथा यत्त, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालु श्रादि दूसरी श्रेणी मे श्राते हैं। परवर्ती हिन्द् समाज इनमे सबको बद्दी श्रद्भुत शक्तियों का त्राश्रय मानता है, सबमें देवता-बुद्धि का पोषण करता है।

श्रशोक-वृत्त की पूजा इन्हीं गन्धवों श्रीर यत्तों की देन हैं। प्राचीन साहित्य में इस वृत्त की पूजा के उत्सवों का बढ़ा सरस वर्णन मिलता है। श्रसल पूजा श्रशोक को नहीं, बल्कि उसके श्रिष्ठिता कन्दर्ग-देवता की होती थी। इसे 'मदनोत्सव' कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती-कंठामरण' से जान पहता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। 'मालविकाग्निमत्र' श्रीर 'रत्नावली' में इस उत्सव का बड़ा सरसम्माहर वर्णन मिलता है। मैं जब श्रशोक के खाबा स्तबकों को देखता हूं तो सुसे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष कियाई दे जाता है। राज्यरानों में साधारणतः रानी ही श्रपने सन्पुर चरणों के श्राधात से इस रहस्यमय वृत्त को पुष्पित किया करती थीं। कभी-कभी रानी श्रपने स्थान पर किसी श्रन्य सुन्दरी को भी नियुक्त कर दिया करती थीं। कोमल

हाथों में श्रशोक-पल्लवों का कोमलतर गुन्छ श्राया, श्रलक्तक से रंजित

•त्युर्मय चरणों के मृदु श्राघात से श्रशोक का पाद-देश श्राहत हुश्रा—
नीचे हल्की रुनसुन श्रीर उपर लाल फूलों का उल्लास ! किसलयों श्रीर कुसुम-स्तवको की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के श्रासन परं श्रपने प्रिय को बैठाकर सुन्दिश्यों श्रवीर, कु कुम, चंदन श्रीर पुष्प-संभार से पहले कन्द्पं-देवता की पूजा करती थीं श्रीर बाद मे सुकुमार मंगिमा से पित के चरणो पर वसन्त-पुष्पों की श्रव्याल बखेर देती थीं। में सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। श्रशोक के स्तबकों में वह मादकता श्राज भी है, पर कौन पूछता है ? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है ? भारतवर्ष का सुवर्ण-युग इस पुष्प के प्रत्येक दल मे जूहरा रहा है।

र्कहते है, दुनिया बड़ी अुलक्कड़ है। केवल उतना ही याद रखती है, जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद श्रशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती ? सारा संसार स्वार्थ का श्रखाडा ही तो है!

श्रशोक का वृच्च जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी श्रलंकारमय हो, परन्तु है वह उस विशाल सामन्त-सम्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पत्नी थी, उसके रक्त के स-सार कर्णो को खाकर बड़ी हुई थी श्रीर लाखों-करोडो की उपेचा से समृद्ध हुई थी। वे सामन्त उखड़ गये, साम्राज्य उह गये श्रीर मद्नोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। सन्ताप-कामिनियों को गंधवों से श्रीक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा—पीरों ने, भूत-भैरवो ने, काली-दुर्गा ने यचो की इज्जत घटा दी। दुर्निया श्रपने रास्ते चली गई, श्रशोक पीछे छूट गया!

्रमुर्क मानवजाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मम है, वह ् सभ्यता श्रीर संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली श्रा रही है। न

जाने कितने धर्माचारो, विश्वासों, उत्सवों श्रीर वर्तो को धोती-बहाती यह जीवन-धारा श्रागे बढ़ी है। असंघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का श्राज जो रूप है वह न जाने किंतने . प्रहरण श्रीर त्याग का रूप है। देश श्रीर जाति की विशुद्ध सस्कृति केवल बात की बात है। सब् कुछ मे मिलावट है, सब कुछ श्रविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा (जीने की इच्छा)। वह गंगा की श्रवाधित-श्रनाहत धारा के समान सब-कुछ को इजम करने के बाद भा पवित्र है। सम्यता श्रीर संस्कृति का मोह चुण-भर बाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर खेता है ; पर इस दुर्दम धारा मे सब कुछ बह जाते है । जितना कुछ इस जीवन शक्ति 'को समर्थ बुमाता है उतना उसका ग्रंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन-देवता का गर्व-खरडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रान्ति मचाई है, यमराज के निद्य तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्वकर्त त्व के श्रभिमान को चूर्ण किया है ! श्राज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति श्रौर कला के नाम पर जो श्रासक्ति है, धर्माचार श्रौर सुत्यनिष्ठा के नाम पर जो जिलमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुण्ठनुत्य से ध्वस्त हो जायगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन-धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जायगी । श्राज श्रशोक के पुष्प-स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी ! जिन बातों को में श्रत्यन्त मृत्यवान समम रहा हूं श्रीर उनके प्रचार के बिए चिल्ला-चिल्लाकर गला सुला रहा हैं. उनमें कितनी जियेंगीं श्रीर कितनी वह जायंगी, कौन जानता है! मै क्या शौक से उदास हुआ हूं ? माया काटे कटती नहीं । उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। श्रशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास-जैसे क्तृपकृषि ने अशोक के पुष्पों

को ही नहीं, किसलयों को भी मद्मत्त करनेवाला बताया था--श्रवश्य ही शर्त यह थी कि वह द्यिता (प्रिया) के कानों में रूम रहा हो— किसलयप्रस्रवोऽपि विलासिनां मद्यिता द्यिता-श्रवणापितः !'—परन्तु शाखायों में लंबित वायुलुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस-नस से आज करुण उल्लास की संमा दृत्थित हो रही है। मैं सचसुच उदास हूं।

श्राज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी ? सम्राटों श्रोर सामन्तों ने जिस श्राचार-निष्ठा को इतना मोहक श्रोर मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई, धर्माचारियों ने जिस ज्ञान श्रोर वैराग्य को इतना महु। समस्ताथा वह समाप्त हो गया, मध्ययुग के मुसलमान रईसों के श्रनुंकरण पर जो रस-राशि उमदी थी वह वाष्प की मांति उद गई, तो क्या यह मध्ययुग के कंकाल में खिला हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाधात से धरती धसकेगी। उनके कुण्ठनृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ-न-कुछ लपेटकर ले जायगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा—सब नवीन बनेगा।

भगवान् बुद्ध ने मार-विजय के बाद वैरागियों की पजटन खद्दी की थी। असल में 'मार' मदन का ही नामान्तर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया ! पर न जाने कब यन्तों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य-प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोम्मणि बन गये। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्ममार्ग प्रचितत हुआ। त्रिरत्नों में मदन-देवता ने आसन पाया। वह एक अजीव आँधी थी। इसमें बौद्ध वह गये, शैव वह गये, शाक्त बह गये। उन दिनों 'श्री-सुन्दरीसाधनतत्पराणां योगरच मोगरच करस्थ एवं की महिमा प्रति-विठत हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मै अवरज से इस योग और भोग की मिलन-लीला को देख यहा हूं। यह भी क्या जीवन-शक्ति का दुदम अभियान था! कौन

बतायगा कि कितने विध्वंस के बाद इस श्रपूर्व धर्म-मत की सृष्टि हुई। थी ? श्रशोक-स्तबक का हर फूल श्रौर हर दल इस विचित्र परिण्कि की परम्परा ढोये श्रा रहा है। कैसा मनवरा-सा गुल्म है!

मगर उदास होना भी बेकार ही है। श्रशोक श्राज भी उसी मौज में है. जिसमें श्राज से दो हजार वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह श्रागे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। श्रीर यदि वह न बदलती श्रीर ज्यावसायिक संघर्ष श्रारम्भ हो जाता-मशीन का रथ-वर्धर चल पहता-विज्ञान का सवेग धावन चल निक-बतातो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। श्रच्छा ही हुश्राजो वह बद्ब गई। पूरी कहां बदली हैं ? पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हँस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाजा उदास होता है। वह अपने को पंडित समक्ता है। पंडिताई भी एक बोक्स है-जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से दुवाती है। जब वह जीवन का ग्रंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वह बोम नहीं रहती। वह उस श्रवस्था में उदास भी नहीं करनी। कहां. शशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती से फूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे--- प्रपने ढंग से । मैं भी ले सकता हं. पर अपने दग से। उदास होना बेकार है।

### वसन्त आ गया है

र्जिंस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूं उसके श्रास-पास कुछ थोडे-सें पेड़ है। एक शिरीष है, जिस पर जम्बी-जम्बी सुखी छिम्मियां श्रभी बटकी हुई हैं। पत्ते कुछ मड़ गये हैं श्रीर कुछ मड़ने के रास्ते में हैं। जरा-सी हवा चली नहीं कि श्रस्थिमालिका वाले उन्मत्त कापालिक भैरव की भांति खड़खड़ाकर फूम उठते है-- 'कुसुम जन्म ततो नव पहलवाः' का कही नाम-गंध भी नहीं है। एक नीम है, जवान है, मगर कुछ श्रत्यन्त छोटी किसलियकाश्रो के सिवा उमंग का कोई चिह्न उसमें भी नहीं है। फिर भी यह बुरा मालूम नहीं होता। मसे भीगी हैं श्रौर श्राशा तो है ही। दो कृष्णचूडाएं हैं। स्वर्गीय कविवर रवीनद्रनाथ के हाथ से लगी वृत्ताविल में ये श्राखिरी है। इन्हे श्रभी शिशु ही कहना चाहिए। फूल तो इनमें कभी आये नहीं, पर वे अभी नादान हैं। भरे फागन में इस प्रकार खडी है •मानी श्राषाढ़ ही हो। नील मस्या पत्तियां श्रीर सुच्यप्र शिखन्त । दो-तीन श्रमरूद हैं, जो सुखे सावन भरे भादों कभी रंग नहीं बद्बते-इस समय दो-चार श्वेत पुष्प इन पर विराजमान हैं. पर ऐसे फूल माघ में भी थे और जेठ में भी रहेंगे। जाती पूर्णों का' एक केदार है, पर इन पर ऐसी मुर्दनी छाई हुई है कि मुक्ते कि प्रसि-द्धियों पर जिले हुए एक जेल में संशोधन की श्रावश्यकता महसुस हुई है। एक मित्र ने श्रस्थान में एक मिह्नका का गुल्म भी बना रखा है. जो किसी प्रकार बस जी रहा है। दो करबीर भौर एक कोरिदार के माड भी उन्हीं मित्र की कृपा के फल हैं, पर वे बुरी तरह चुप हैं। कहीं भी उल्लास नहीं, उमंग नहीं श्रीर उधर कवियों की दुनिया में हुछा हो गया, प्रकृति-रानी नया श्रंगार कर रही है, और फिर जाने . क्या-क्या। कवि के श्राश्रम मे रहता हूँ। नितान्त टूंठ नहीं हूँ; पर भाग्य प्रसन्त न हो तो कोई क्या करे । दो कांचनार वृत्त इस हिंदी-भवन में हैं। एक ठीक मेरे दरवाजे पर श्रीर दूसरा मेरे पड़ौसी के। भाग्य की विडम्बना देखिये कि दोनों एक ही दिन के जगाये गये हैं। मेरा वाला ज्यादा स्वस्थ श्रीर सबल है। पडौसी वाला कमजोर्र, मरि-यता। परन्तु इसमें फूल नहीं श्राये श्रौर वह कम्बख्त कन्धे पर से फूला पड़ा है। मरियल-सा पेड़ है, पर क्या मजाल कि श्राप उसमे फूल के सिवा और कुछ देखें । पंत्ते है ही नहीं और टहनियां फूबो से ढर्फ गई हैं। मैं रोज देखता हूं कि हुमारे वाले मियां कितने श्रय्रवर हुए। कल तीन फूल निकले थे। उनमें दो तो एक सथाल-बालिका तोडकर ले गई। एक रह गया है। मुक्ते कांचनार फूल की ललाई बहुत भाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फूलो की पकौड़ियां भी बन सकती हैं। पर दुर्भाग्य देखिये कि इतना स्वस्थ पेड़ ऐसा सुना पडा हुआ है अोर वह कमजोर दुबला लहक उठा है ! कमजोरों मे भावुकता ज्यादा होती होगी।

पदता-िलखता हूं। यही पेशा है। सो दुनिया के बारे में पोथियों के सहारे ही थोड़ा-बहुत जानता हूं। पढ़ा है, हिन्दुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं है, इत्यादि-इत्यादि। इधर देखता हूं कि पेड़-पौधे और भी बुरे है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि वसन्त आ गया। पर इन कम्बद्धतों को कोई खबर ही नहीं! कभी-कभी सोचता हूं कि इनके पास तक सन्देशा पहुंचाने का क्या कोई साधन नहीं हो सकता! महुआ बदनाम है कि उसे सबके बाद बसन्त का अनुभव होता है; पर जासुन कोन अच्छा है! वह तो और भी बाद मे फूलता है! और कालिदास का बाइला यह किण्डार १ आप जेठ में मौज में आते हैं।

मुक्ते ऐसा लगता है कि वसन्त भागता-भागता चलता है। देश मे नहीं, काल में । किसी का वसन्त पनदृइ दिन का है तो किसी का नौ महीने का। मौजी है श्रमरूद। बारह महीने इसका वसन्त ही वसन्त है। हिन्दी-भवन के सामने गंधराज पुष्पों की पाँत है। ये श्रजीब हैं, वर्षा में ये खिलते हैं. लेकिन ऋतु विशेष के उतने कायल नहीं है। पानी पड गया तो आज भी फूल ले सकते हैं। कैवियों की दुनिया में जिसकी कभी चर्चा नहीं हुई, ऐसी एक वास है—विष्युकान्ता । हिन्दी-भवन के श्रांगन में बहुत है। कैसा मनोहर नाम है। फूल श्रीर भी मनोहर होते है। जरा-सा तो श्राकार होता है, पर बिलहारी है उस नील मेदुर रूप की। बादल की बात छोडिए, जरा-सी पुरवैया बह गई तो इसका उल्लास देखिये। बरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत पुछिए। मैं सोचता हूं कि इस नाचीज बता को सन्देश कैसे पहुंचता है ? थोड़ी दूर पर वह पतास ऐसा फूला हुआ है कि ईर्घ्या होती है। मगर उसे किसने बताया कि वसन्त आ गया है १ मै थोडा-थोड़ा समकता हूं। वसंत श्राता नहीं, ले श्राया जाता है। जो चाहे श्रीर जब चाहे श्रपने पर ले श्रा सकता है। वह मरियल कांचनार ले श्राया है। श्रपने मोटे-राम तैयारी कर रहे हैं। श्रौर मैं ?

मुक्ते बुख़ार आ रहा है। यह भी नियति का मज़ाक ही है। सारी दुनिया में हुछा हो गया कि वसंत आ रहा है, और मेरे पास आया बुख़ार। अपने कांचनार की ओर देखता हूं और सोचता हूँ, मेरी ही वजह से तो यह नही रुका है ?

# ः ३ : प्रायश्चित्त की घड़ी

पांच वर्षों के निरन्तर रक्तपात के बाद महायुद्ध । समाप्त हो गया, पर दुनिया मे शान्ति नहीं श्राई । जिन राष्ट्रों के सिर पर दुश्मनों के पैर जमे हुए थे वे धूल काडकर फिर विजयी राष्ट्रों के दल में श्रा खड़े हए हैं श्रीर चौगुने उत्साह श्रीर निर्लंडजता के साथ पूर्व के राष्ट्रो की महत्त्वाकांचा को हमेशा के लिए कुचल देने का प्रयत्न करने 'लगे है। राष्ट्रीय श्रपमान ने इन्हें न लिजित किया है, न बुद्धिमान् बनाया है: परन्तु जनशक्ति निश्चित रूप से जाग गई है। क्या पूर्व में श्रीर क्या पश्चिम में, सर्वत्र जनता की शक्ति बढी है और साम्राज्यवादी शक्तियां हतवीर्य बन गई है। इतिहास-विधाता की योजना उन 'बुद्धिमानों' की योजना से बिलकुल भिन्न मालूम पड रही है, जो जनशक्ति को दबा कर मनमानी करना चाहते हैं। संपूर्ण जगत की जन-जाप्रति को देखकर जहां श्रपार श्रानन्द होता है वहां दुश्चिन्ता श्रपनी श्रोर देखकर हो रही है। क्या हम जन-जाग्रति को सहन करने योग्य शक्ति को पा सके हैं ? क्या भारतवर्ष का वह समुदाय, जिसे श्राज थोडा-बहुत बोलना श्राता है, इस देश की मुक श्रीर दिखत जनता की जामित को सहन करने जायक मानसिक बल श्रीर बौद्धिक साहस रखता है ? युग-युगा-न्तर के संचित पाप का प्रायश्चित करने लायक अनुताप हमारे चित्त में बब भी नहीं आ सका है। हम आज भी काल्पनिक भारत-माता का जय-निनाद करते जा रहे हैं । भारत-माता वस्तुतः क्या है, यह समक्रने की चेष्टा बहुत कम हो रही है। पूर्व श्रीर पश्चिम में जिस प्रकार की जन-जाग्रति हो रही है उसे देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत-माता जिस दिन श्रपने कोटि-कोटि दिखत, हीन, निरञ्ज, निर्वेश्व बालकों को लेकर जाग पडेगी उस दिन की हालत हमारी कल्पना के बाहर होगी। उस दिन के लिए हमें श्रभी से तैयार रहना होगा।

भारतवर्ष क्या है ? हमें इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष उन करोड़ों दिलत और मूक जनता से अभिन्न है, जिन्हे छूने से भी पाप अनुभव किया जाता है। इनकी संख्या कम नहीं है। समूचे भारतीय जन-समूह के इतने स्वर-भेद है कि उन सबका हिसाब रखना बढ़े-से-बड़े धैर्यशाली के लिए अभी कठिन कार्य है। एक विदेशी नृतस्त-वेचा ने हैरान होकर कहा है कि भारतवर्ष मे एक भी ऐसी जाति नहीं मिली, जो किसी-न-किसी दूमरी जाति की अपेचा अपने को बड़ी न मानती हो। फलतः यह समम्मना बड़ा कठिन है कि सबसे नीच समम्मी जानेवाली जाति कौन है! जन-जायति यिद सच-मुच हुई तो उसका सोधा अर्थ होगा इस स्तरभेद पर सीधी चोट। मनुष्य जब मनुष्य समम्मा जायगा उस दिन युग-युग के संचित संस्कारों को बड़ी ठेस लगेगी, भयंकर प्रतिक्रिया होगी और यदि उस महा आघात को सहने योग्य तप और स्वाध्याय हमने अभी नहीं संचय कर लिया तो इस ग्रीव देश का क्या होगा, सो नहीं कहा जा सकता।

इस देश में हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं और अन्य अनेक धर्म के मानने वाले है, परन्तु मुख्य रूप से हिन्दू हैं और हिन्दुओं में भी उनकी संख्या अधिक है, जो समाज में कुछ खास जातियों की अपेचा कम सम्मान पाते हैं। जातियों के सम्मान का प्रश्न विचित्र रूप से जब और अब आदि के स्पर्श के साथ जिड़त है। साधारणतः इस सम्बन्ध की चार मोटी तह हैं। इन तहों के भी अनेक परत हैं; पर मुख्य तह ये हैं: (1) वे जातियां जिनके देखने मात्र से बाह्यण तथा श्रन्य अँची समक्ती जानेवाजी जातियों के श्रन्न श्रश्राह्य हो जाते हैं श्रीर शरीर श्रपवित्र हो जाते हैं; (२) वे जातियां जिनके शारीरिक स्पर्श से अँची जाति के श्रादमी का शरीर श्रीर श्रन्न दोनों श्रपवित्र हो जाते हैं; (३) वे जातियां जिनके स्पर्श से शरीर तो नहीं, पर पानी या शृत-पक्व श्रन्न श्रपवित्र हो जाते हैं श्रीर (४) वे जातियां जिनके स्पर्श से पानी या शृतपक्व श्रञ्ज तो नहीं, पर कची रसोई श्रपवित्र हो जाती है। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती हैं। चौथी श्रेणी की श्रनेक जातियों की गणना अँची जातियों मे होती हैं। इस श्रकार की जातियों से ही भारतीय जन-समूह का संगठन हुश्रा है। ये ही जोग 'श्रास्तवर्ष' है। इन्हीं की श्रतीकात्मक संवम्नुर्ति का नाम 'भारतमाता' है। भारतमाता का जय-जयकार वस्तुत इन तहों को नष्ट कर देने का संकर्ण है। संभवतः बहुत थोड़े जोग ही यह वात महसूस करते हैं।

परन्तु इन कृत्रिम तहों को नष्ट कर देना श्रासान काम नहीं। इनके निर्माण में शताब्दियों का समय बना है। इसका इतिहास बडा जटिख है। हमें इनको यथार्थ रूप में श्रध्ययन करना चाहिए। वस्तुस्थिति को समसे बिना प्रतिकार का विधान सम्भव नहीं है।

यह श्रत्यन्त खेद का विषय है कि भारतीय जन-समृह श्रीर उसकी सामाजिक परिस्थिति का वैज्ञानिक श्रध्ययन श्रभी तक हंग से नहीं हुशा है। कुछ विदेशी विद्वानों ने इस प्रकार के श्रध्ययन का प्रयत्न किया है; पर उनकी श्रपनी श्रुटियों के कारण यह श्रध्ययन सब समय ऐसा नहीं हुशा है, जिसका हम भावी भारतवर्ष के निर्माण में यथेच्छ उपयोग कर सकें। ये श्रध्ययन कभी-कभी विशुद्ध उत्सुकतावश श्रीर कभी शासन-कार्य के सुभीते के लिए किये गए हैं। फिर भी इनसे बहुत-से तथ्यों का ष्टद्धाटन हुशा है और हम श्रपने प्रिय भारतवर्ष को श्रवस्था को ठीक-ठीक श्रवमन करने मे कुछ सहायता पा सकते हैं। इस महान् जन-समूह के वैज्ञानिक श्रध्ययन के कई प्रकार के वर्गीकरण समसे गर्थे। सभी 'जातियों' का संघटन या उद्भव एक ही मुझ से नहीं हश्रा

है। यद्यंपि भारतीय विषयों के श्रध्ययन के लिए यह प्रथा चल पड़ी है कि श्रध्येतव्य विषय का सम्बन्ध वेदो से स्थापित किया जाय, अर्थात् प्रत्येक का मूल प्रानी संहिताओं में खोजा जाय और इसीबिए एक श्रेणी के पण्डित जातियों के इस श्रसंख्य स्तरभेद का मूज भी उनमें खोज निकाबते है, परन्तु सही बात तो यह है कि वेर्तमान जटिब श्रवस्था का मूल केवल वैदिक वर्ण-व्यवस्था नही है। श्रीर भी कारण हैं श्रीर इन कारणों की जानकारी केवल सममते के लिए ही श्राव-श्यक बहीं, उनके समय ऋत्यन्त विचित्र श्रीर विस्मयकर रहस्यो को खोल देते हैं। पंडितों ने विश्लेषण करके देखा है कि ऐसी अनेक जातियां है जो किसी घुमुक्कड कबीले का परिवर्तित रूप हैं। उदाइ-रखार्थ आभीर (या श्रहीर ) एक ऐसी विशेष मानवश्रे खी थी, जो इस देश की वर्तमान सीमाम्रो के बाहर के प्रदेश से घूमती-घामती इस देश में श्राई श्रौर श्रपने श्रनेक श्राचार-विचारों के साथ श्राज भी श्रपनी श्रालग सत्ता बनाए हुए है। यह जाति शुरू में लुटेशी समसी गई थी, पर शीघ्र ही यह भाव दूर हो गया श्रीर बाद में चल कर इसकी मर्यादा चुन्नियो की होगई। इसने बड़े-बड़े राज्य स्थापित किये श्रीर अन्त तक भारतीय साहित्य और धर्ममत को बहुत दूर तक प्रभावित करने में समर्थ हुई। इस श्रेणी की कई जातियां भारतवर्ष मे हैं। इनकी प्रधान विशेषता यह होती है कि अन्दरूनी मामलो में वे श्रपना विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन बनाए रहती हैं और श्रपनी विशेष रीति-नीति का पालन करती हैं; परन्तु श्रांशिक रूप में ब्राह्मण-श्रो छता मान लेती हैं। एक बार ब्राह्मण्श्रो छता मान लेने के बाद वे छुश्राछूत वाले स्वर-भेद को भी स्वीकार कर लेती हैं। ब्राह्मण्-श्रेष्ठता को स्वीकार करने के भी कई स्तरभेद हैं। कुछ जातियाँ विवाह, श्राद्ध श्राद्धि के श्रवसर पर बाह्मण की सहायता लेती हैं, कुछ इतना भी नहीं करतीं। डोम,दुसाध, भूमिज श्रादि जातियाँ ऐसी हैं, जिन्होंने ब्राह्मण-श्रेष्ठता तो मान बी है, पर शायद ही उनके किसी अनुष्ठान से बाह्यण का सम्पर्क हो। विचित्र

बात यह है कि खास-खास जातियों के अपने 'ब्राह्मण' श्रलग होते हैं श्रीर दूसरे ब्राह्मण उनको बहुत सम्मान नहीं देते ।

(२) कुछ ऐसी जातियां है, जो खास प्रकार के काम करने क कारण श्रलग श्रेणी की मानी जाती हैं। चमार चाम का काम करने वाली जाति है, लुहार लोहे का। पेशे के कारण 'जाति' का होना कुछ श्रद्भुत-सी बात है श्रीर फिर भी तथ्य यह है कि इस महादेश में पेशों के नाम पर मैकडों जातियां है; परन्तु हर प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध हुन्रा है कि 'पेशे' के दिसाव से नाम-करण होने पर 'पेशा' जलति का कारण नेहीं है। इतिहास के नाम पर जो कुछ अनुअतियां या रही हैं उनके साथ विभिन्न युग के प्राप्त माहित्य का मिलान करने पर स्पष्ट ही लगता है कि कुछ ज़ास श्रेणी के लोग कुछ ख़ास पेशो को स्वीकार करने के कारण श्रपनी मूल जाति से च्युत होकर हीन हो गये हैं। कभी-कभी ख़ास पेशों के कारण जातियां ऊँची भी उठी है। उत्तर भारत में ब्रार्यों के साथ बार्येतर मानव-मंडिलियों का रक्त-मम्बन्ध बहुत श्रिधक हुआ है और बहुत सी छोटी समभी जाने वाली जातियों का मूल इति-हाम एकदम लुप्त हो गया है। जहाँ तक इतिहास हमें ठेलकर पीछे ले ,जाता है, वहाँ तक यह पता नहीं चलता कि इन जातियों में श्रिधिकांश का मृत्व रूप क्या था श्रीर इसीलिए पेशों को ही 'जाति'का मृत्व कारण समक्त लिया जाता है। पर हाल में नृतत्त्वशास्त्रीय जो प्रमाण संग्रह किये जा सके हैं उनसे इस धारणा की सचाई पर सन्देह होता है। रिज़ली श्रीर धुर्ये जैसे निपुण पूर्यवेजकों का कहना है कि उत्तर भारत के चमारों में बंगाल के ब्राह्मणों की अपेचा श्रधिक श्रायं-सादश्य है, फिर भी उत्तर भारत के चमार चमार हैं श्रीर बंगाल के ब्राह्मण ब्राह्मण । इसका ऐतिहासिक कारण है। उत्तर भारत के चमार किसी आर्थेतर मानव-मण्डली का वर्तमान रूप हैं। यद्यपि उनमें श्रार्थ रक्त श्रधिक आ गया, फिर भी उनकी सामाजिक मर्यादा जैसी-की-तैसी बनी हुई है। यह जाति उस जुलाहे के हुक्के की भाँति है जिसका नारियल भी सातः

बार बदला गया था श्रीर इंडा भी सात बार; परन्तु हुका फिर भी वही था! रसेल श्रीर हीराजाल के श्रनुसन्धानों से पता लगा है कि मध्यप्रदेश की कंजर, बेरिया श्रादि जातियाँ बंगाल के डोमों की शासाएँ हैं। डोम जाति किसी समय बंगाल की बहुत शिकशाली जातियों में गिनी जाती थी। कहते हैं कि यूरोप की ख़ानाबदोश (जिप्सी) जातियाँ इन्ही डोमों की श्रीलाद है। वे श्राज भी भारतीय भाषाएँ बोलती हैं श्रीर ग्रियर्सन जैसे भाषातत्त्वज्ञ ने एक बार कहा था कि यूरोप में इन ख़ानबदोशों के किए जो 'रोम' श्रीर 'रोमनी' शब्द प्रचित्तत है, वे वस्तुत: डोम श्रीर डोमनी (डोमन) के रूपान्तर मात्र है। कहते हैं, इन्हीं 'रोम' श्रीर 'रोमनी' लोगों की साहसिकता को देखकर साहित्य का बहु-समाहत 'रोमांस' शब्द रहा गैया था। सो डोम लोग ही 'रोमांस' के जनक हैं! रसेल का श्रनुमान है कि श्रिक खोज होने पर समूची व्यवसायमुलक जातियों का इस प्रकार का मूल खोजा जा सकता है।

जब हम कहते हैं कि 'पेशे' से जाति का परिचय कुछ श्रद्भुत बात है तो इसका मतलब यह है कि जाति का सम्बन्ध इस देश में तीन बातों से है: जन्म, छुश्राछूत श्रीर विवाह । पेशा केवल सामाजिक मर्यादा को घटाने या बढ़ाने में सहायक होता है। एक ही पेशे वाली जातियाँ भापस में विवाह नहीं करतीं श्रीर प्राय: एक-दूसरे का छुशा भन्न-जल नहीं ग्रहण करतीं। केवल 'पेशा' स्वीकार करने से कोई क्यक्ति उस पेशे वाली जाति का सदस्य नहीं हो सकता।

(३) इस देश में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करने के कारण अनेक धार्मिक आंदोलन हुए हैं, परन्तु उनसे जाति-प्रथा दूटी नहीं है; उल्टे कई धार्मिक सम्प्रशय अन्त तक चलकर अलग 'जाति' ही बन गये हैं। उत्तर भारत के 'अतीथ' (अतिथि) और गोसाईं, बंगाल के बोस्टम (वैष्णव) और जुगी (योगी) ऐसी ही जातियाँ हैं। धार्मिक आंदोलनों ने इस जटिल स्पवस्था को जटिलतर बना दिया है। धार्मिक

सम्प्रदायों के श्राधार पर बनी जातियाँ नितानत कम नहीं हैं। श्राथेव्स्टेन ने १६०१ ई० की मनुष्य-गणना के श्राधार पर ऐसी नो मुख्य जातियों (जिनमे श्रनेक उपभेद भी है) की चर्चा को थो, जिनकी सम्मिबित संख्या ४४ बाख के श्रासपास थी।

(४) कुछ ऐसी जातियाँ, है जो वस्तुत: 'राष्ट्रीय जातियाँ' कही जा सकती है। नेपाल के नेवार ऐसे ही है। फिर इन जातियों के मिश्रण्य से, श्रन्यत्र जाकर बस जाने क कारण मूल जाति से च्युत हो जाने से तथा श्रन्य राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों में सैकड़ों जातियों बन गई हैं। यही नाना जातियों,सम्प्रदायों ग्रौर फिकों में बंटा हुआ शत- चिछ्नद्र भारतवर्ष है। इमी को मनुष्यता के द्रवार में ले जाने के लिए हम कृतप्रतिज्ञ है।

पह जो नाना जाति-उपजातियों में विभक्त हिन्दू समाज है वह प्रधान रूप से धर्म की स्थितिशी जता में विश्वास करता है। उसके मत से समाज की यह श्रृंखला मनादिकाल से चली आ रही है; परन्तु अनेक जातियों की सामाजिक मर्यादाओं के उतार-चढाव के इतने प्रमाण मौजूद है कि यह कह सकना साहस-मात्र रह गया है कि दीर्घ काल से यह मर्यादा ज्यों-की-स्यों चली आ रही है। कितने ही राजाओं ने अपने निजी कारणों से कितनी ही जातियों की मर्यादा स्थिर कर दी है। प्रतापगढ के अहीर और कुर्मी राजा माणिकचन्द नामक किसी शासक को कृपा से बाह्मण हो गये थे, ऐसा कैम्पबेल और कुक ने लिखा है। असीथर के राजा भागवतराय ने अरली के नोतियों को जनेज देकर बाह्मण बनाया था। कहते हैं, उन्नाव के राजा तिलकचन्द ने प्यास की मार से हैरान होकर एक लोध के हाथ का जल थी लिया था और वाद में उसे बाह्मण बना लिया था। बंगाल के राजा चल्लाल सेन ने शपथ-पूर्वक प्रतिज्ञा की थी कि यदि सुवर्ण विण्वों को पतित न बनाऊँ तो मुक्ते गी-बाह्मण-हरया का पातक लगे। अपना चिंतिमोहन

**<sup>\*</sup>**वञ्चातचरित, २३ श्रध्याय ।

सेन ने इस प्रकार के परिवर्तनों का एक जम्बा लेख श्रपनी पुस्तक में संग्रह किया है । श्रौर उसे समाज में जीवन श्रौर गति का प्रमाख मोना है। पंडितों ने वैदिक साहित्य के श्रध्ययन के बल पर यह प्रमाणित किया है कि मूल मार्य जाति में ब्राह्मण, चत्रिय मीर विशू (वैश्य) यह तीन ही स्तर थे। विशू या वैश्य साधारण जनता थी. जो कृषि, गो-रचा श्रीर वाणिज्य से जीविका चलाती थी। लैटिन का VICUS शब्द इसी विशू, वेश श्रीर वैश्य का समशील है। वैश्यों का पीत वर्ण कहा जाता है। वह वस्तुता गाय के भी श्रीर मोने के रंग का प्रतिपादक है: परन्तु श्राजकत की बनिया जाति वैश्यों का श्राधुनिक रूप नहीं है। वैदिक युग में ही 'वानि' नामक एक श्रेणी थी, जो व्यवसाय करती थी। मनुष्य-गखना नमें 'बनिया' जाति के श्रंदर जितनी उपजातियों के नाम श्राये है उनमें सबने श्रपना सम्बन्ध राजपूताने से बताया है। रसेल ने तो ज़ोर देकर कहा है कि बनिया जाति वस्तुतः राजपूतों का रूपान्तर है, वैदिक वैश्यों का नहीं। कुछ ऊँची जातियो का पुराना इतिहास तो निश्चयपूर्वक युद्ध-विग्रह और राज्य-शासन का इतिहास है। पंजाब के यौधेय बडे गर्वी के चत्रिय थे। कालान्तर में इनकी एक शाखा को तलवार छोडकर तराजू पकडनी पढी थी श्रीर एक दूसरी शावा को धर्मान्तर प्रहण करना पढा था। कुछ पंडितों का विश्वास ह कि तराजू पकड़नेवाजी जाति ही प्रसिद्ध श्रयवाल जाति हे श्रीर धर्मान्तर करनेवाले श्रव भी सिन्ध में 'जोहोश्रा' के नाम से अपना श्रवाग श्रस्तित्व बनाये हुए हैं। गुजरात के कुछ ब्राह्मणों श्रीर बंगाल के कायस्थों के श्रासाद श्रीर गीत्र एक देखकर कुछ देशी पंडितों ने अनुमान किया था कि कायस्थ जाति वस्तुतः ब्राह्मण है। इधर हाल में कायस्थों में अपने को चित्रय मानने की ओर प्रवृत्ति बढ रही है। राजपूती सेना का वह श्रंग जो कलेवा की रचा करता था श्रागे चलकर

<sup>†</sup>भारतवर्षं में जाति-भेद, ए० १३१-१४०।

कलवार के रूप में बदल गया। राजपूतों के कलेवा में मादक दृष्य भी होता था श्रीर श्रागे चलकर इस मादक दृष्य ने कलवार की सामाजिक मर्यादा घटा दी। इस प्रकार यह हिन्दू समाज कभी वैसा ही नहीं रहा है, जैसा श्राज है श्रीर कभी वैसा रहेगा भी नहीं।

इतिहास में इस बात के अनेक सबूत है कि आर्थिक स्थित अब्बुत होते ही कई जातियाँ चित्रय, बैश्य और ब्राह्मण बन गई हैं। आर्थिक विषमता के कारण कभी-कभी एक ही जाति दो भागो में बँट गई है। सम्पन्न श्रोणी ऊँची जाति में मान जी गई है और असम्पन्न जाति निचली श्रोणी। बुनना इस देश में बुग पेशा सममा जाता रहा है। जुलाहों की सामाजिक मर्यादा बराबर नीचे रही है, परन्तु एक ऐसा जमाना भी गया है जब कुनने की कारीगरी बहुत उन्नत हो गई और सम्राटों

घर में बुननेवालो का सम्मान होने लगा। श्रार्थिक श्रवस्था सुधरने के कारण श्रनेक व्यनजीवी जातियाँ ऊपर उठी हैं। कुछ ताँती तो इतने उत्तम हो गये कि बंगाल में उनकी मर्यादा कायस्थों के समान हो गई।

हमने जपर देखा है कि जाति प्रथा से विद्रोह करने के लिये श्र नेक धार्मिक श्रान्दोलन हुए हैं, पर उन्होंने समस्या को दूर करने में सफलता नहीं पाई। जब तक विद्रोही क्यक्ति या दल समाज से बाहर रहकर मठों श्रोर विहारों में श्रविवाहित जीवन न्यतीत करते रहे तब तक वे सम्मान पाते रहे, पर ज्योंही वे घरबारी हुए कि उनकी सामाजिक मर्यांदा श्रत्यन्त हीन हो गई। ग्राश्रम-अष्ट संन्यासी हिन्दू-समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं पाता। चैतन्य महाप्रभु ने धमें के चेत्र में ब्राह्मण श्रीर चायहाल में मेद नहीं रखा,पर यह सम्मिलित जन-मंडली जब विवाह करके वश चलाने स्वांती तो श्रवण जाति बन गई। इस प्रकार प्रत्येक माडू देनेवाल यहाँ ईट-ढेलो को नये सिरेसे जमा कर दिया है। शंकराचार्य के चेलों की जाति बनी, गोरखनाथ के चेलों की जाति बनी, गोरखनाथ के चेलों की जाति बनी और श्रनुमान है कि श्रन्तत. राजा राममोहन राय के शिष्य भी हसी श्रोर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार धर्म को केंद्र करके जो श्रान्दोलज

हुए है उनसे समस्या सुलक्ती नहीं है, अर्थात् छोटी समक्ती जानेवाली जातियों की मर्यादा ऊँची नहीं उठा है; परन्तु श्राधिक श्रीर राजनैतिक कारणों से बहुत-सी हीन समफी जाने वाली जातियों की सामाजिक मर्यादा खपर उठी है श्रौर समाज के उच्च स्तर के लोगों ने उनका दावा स्वी**कार** किया है। इस देश में बहुत-से साधुमना व्यक्ति हैं, जो समकते है कि वेद पढ़ा देने या जनेऊ पहना देने से इन जातियो का 'उद्धार' हो जायगा। बहुत-से लोग इनका छुत्रा अन्न प्रहण कर लेने के कारण अपने को बड़ा र्भुधारक समस्रते है। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। जन-जाप्रति जिस दिन सचमुच होगी उस दिन ऊँची मर्यादा वाले इनका 'टद्धार' नहीं करेंगे । ये स्वयं श्रपनी मर्यादा उच्च बनायँगे । वह एक श्रपूर्व समय होगा जब शताब्दियोंसे पद-दिलत, निर्वाक्, निरन्क जनता समुद्र की लहरियों के फूतकार के समान गर्जन से अपना अधिकार माँगेगी। उस दिन हमारी सभी कल्पनाएँ न जाने क्या रूप धारण करेंगी, जिन्हे हम 'भारतीय सभ्यता', 'हिन्दू-संस्कृति' त्रादि बस्पष्ट श्रौर भुलावने शब्दों से प्रकट किया करते हैं। मैं हैरानी के साथ सोचता हूं कि क्या इममें उस महान् मुतिहासिक घटना को सहने का साहस है ? निस्सन्देह यह जायति धर्म श्रीर समाज-सुधार का सहारा नहीं लेगी। वह श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक शक्तियों पर क्रब्ज़ा करेगी 1

हम लोग बहुत दिनो से जनता-जनादंन शब्द का व्यवहार करते आ रहे हैं, दीर्घकाल से बालिग़ मताधिकार की माँग पेश कर रहे हैं, समय आ रहा है जब हमारी इन रटी बोलियों की परीचा होगी। क्या हम सच-मुच इन दीन-हीन लोगों के हाथ में शासन-भार देने का साहस रखते हैं ? क्या सचमुच हम इनके हाथमें समूचे राष्ट्रकी संपत्ति उसी श्रकार छोड़ देने को तैयार हैं, जिस प्रकार भक्त अपना समूचा आपा जनादंन को सोंप देता है ? यदि नहीं तो हमने श्रज्ञानपूर्वक इन शब्दों का जप किया है। परीचाका दिन आ रहा है, पर ऊँची समसी जाने आजी जातियों के लिये वह शायद पायश्चित्त का दिन होगा। युग-युगान्तरं

के पाप का प्राथिश्वक्तकहीर होगा। इतिहास ने जनता-जनार्दन के अपने रूपों का परिचय दिया है; परन्तु भावी जनादेन का रूप शायद श्रपूर्वे श्रीर श्रद्भुत होगा। संजय ने भगवान् के विराट् स्वरूप को स्मरण करके कहा था कि भगवान के उस रूप को स्मरण करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं श्रीर महान् विस्मय हो रहा है। भविष्य का इतिहास-लेखक भी जनता-जनार्दन के इस रूप को देख कर संजय की तरह ही विस्मय-विमुग्ध होकर कहेगा-

> तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् रोमहर्षश्च जायते ।

#### : 8:

#### घर जोड़ने की माया

१६४२-४३ में मैंने कबीरदास के संबंध में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने की तैयारी दो-ढाई साल से कर रहा था श्रीर नाना प्रकार के प्रश्न मेरे मन में उठते रहे। सुके सबसे श्रधिक श्राश्चर्य कवीरदास के परवर्ती साहित्य को पढ कर हुआ। जिस धर्मवीर ने पीर, पैगम्बर, श्रौलिया श्रादि के भजन पूजन का निषेध किया था, उसो की पूजा चल पडी: जिस महापुरुष ने संस्कृत को कूपजल कहकर भाषा के बहते नीर को बहुमान दिया था उसी की स्तुति मे श्रागे चलकर संस्कृत भाषा में श्रनेक स्तोत्र बिखे गए श्रौर जिसने बाह्याचारों के जजाब को भस्म कर डालने के लिए अग्नि-तुल्य वाणियां कही, उसकी उन्हीं वाणियों से नाना बाह्याचारो की क्रियाएं सम्पन्न की जाने लगी। इससे बढकर श्राश्चर्यं क्या हो सकता है ? कबीरोपासना-पद्धति में सोने का, उठने का, बैठने का, दिशा जाने का, त्ँवा घोने का, हाथ मटियाने का, घोने का, दातून करने का, जल में पैठने का, स्नान करने का, द्र्यण करने का, चरणापृत देने श्रीर लेने का, जल भीने का, घर बुहारने का, चुरुहे श्राग डालने का, परसने का, श्रंचाने का तथा श्रन्य श्रनेक छोटे-मोटे कर्मों का मन्त्र दिया गया है। टोपी लगाने का, दीपक वारने का, श्रासन लगाने का, कमर कसने का, रस्ता चलने का सुमिरन दिया हुआ है। ायः मन्त्र बीजक श्रादि प्रन्थों की वाणिया से लिये गये है। श्रावश्यकता-नुसार उनमें थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ा लेने मे विशेष संकोच नहीं श्रनुभव किया गया। वाणियां भी ज़रूरत पडने पर बना जी गई हैं। इस प्रकार दातून का मन्त्र यद हैः

मत्त की दातौन सन्तोष की कारी।
सत्त नाम ले घसो विचारी
किया दातौन भया परकास
श्रजर नाम गहो विश्वास
श्रमी नाम ले पहुँचे श्राय।
कहै कबीर सब लोक सिधाय।

चुल्हा में श्राग देने का मन्त्र इस प्रकार है.

चुल्हा हमारे चोहटे सब घर तपे रसोई । सत्त सुकृत भोजन करें हम को छूत न होई ।

थारी परसने का मन्त्र

चन्दन चौका कंचन थारी | हीराजाज पदुम की मारी बहुत मांति जेवनार बनाये । प्रेम प्रीति सो पारस कराये । सन्त सुहेज मोजनश्वपायी । सत्त सुकृति सत्त नाम गुसाई ।

मेरे मन में बराबर यह परन उठता रहा कि ऐसा क्यों हुन्ना ? क्वीर-पंथ की ही यह हाजत हो, ऐसा नहीं है। श्रनेक महान् धर्मगुरुश्रों के श्रान्दोलन श्रन्त तक जाति-पांति के ढकोसलों, चूल्हा-चाकी के निरधंक विधानों श्रीर मन्त्र-यन्त्र के छान्तिकर टाटकों में पर्यवसित हो गये हैं। बुद्धदेव ने ईश्वर के विषय में कोई बात तक कहना पसन्द नहीं किया, परन्तु उनका प्रवर्तित विशाल धर्ममत मंत्र-यन्त्र में समाप्त हो बाया। यह नहीं कहा जा सकता कि जनता में श्रपने धर्मगुरुषों के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा को श्रतिरेक हो तो सर्वत्र पाया जाता है। कबीरदास ने श्रवतारों श्रीर पैगम्बरों को पूजा की कड़े शब्दों में निन्दा की। उनके शिष्यों ने श्रद्धा के घतिरेक में उन्हें जिस प्रकार भवफन्द को काटने वासा समस्कर स्तुति को, यह शायद किसी भी पोर-पैगम्बर के लिए ईप्यां की वस्तु हो सकती है:

नमो श्राद बहा श्ररूपं श्रनामं भई श्राप इच्छा रचे सर्व धार्म न जानामि कोई करे कौन ख्यालं नमोहं कबीरं क्रपालं X तुही कोट कोटान ब्रह्माएँड कीन्हों तही सर्व को सर्वदा सुक्ख दीन्हों बसे सर्व में सर्व रूपं दयालं नमोहं नमोहं कबीरं X सबै संत कारन्न तोहीं बतावेँ। एही वेद ब्रह्मादि षट्शास्त्र गावै। जपे नाम तेरो भजे जो त्रिकालं। नमोहं नमोहं कवीरं क्रपालं। X छहै, ज्ञान विज्ञान कैवल्य पूरं। महामोद्द माया रहे ताहि दरं। बखे ताहि उरमें महा चित्तकालं । नमों नमोह कबीरं क्रपालं

फिर वह कौन-मी वस्तु है जो अनुयायियों को अपने गुरु के उप-देशों के प्रतिकृत चलने को बाध्य करती है ? यह कहना कि अनुयायी जानव् सकर अपने धर्मगुरु के वचनों की अवमानना करते हैं। वस्तुतः अनुयायी धर्मगुरु की प्रतिष्ठा बढ़ाने के जिए ही बहुआ ग़जत मार्ग प्रहण करते हैं। वे जच्य की प्राप्ति के जिए ऐसे साधनों का उप-योग निस्संकोच करने जगते है, जो जचा के साथ मेज नहीं खाते और बहुधा उसके विरोधी होते हैं। हजरत ईसा मपोह अहिंमामार्ग के प्रवर्तक थे; परन्तु उनकी महिमा संसार में प्रतिष्ठित करने के जिए सी-सी वर्षों वक रक्त की नदियाँ बहती रही है। हमें इतिहास को ठंढे दिमाग़ से समकना चाहिए। सचाई का मामना ईमानदारी के साथ करना चाहिए ]

जब कियो महापुरुष के नाम पर कोई सप्रदाय चल पड़ता है ती आगे चलकर उसके सभा अनुयायी कम बुद्धिमा हीन् होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी शिष्यपरम्परा में ऐसे भी शिष्य निकल श्राते है, जो मुन संप्रदाय-प्रवर्तक से भी श्रधिक प्रतिभाशाली होते है। फिर भी संप्र-दाय-प्रतिप्ठा का श्रमिशाप यह है कि उसके भोतर रहनेवाले की स्वाधीन चिन्ता कम हो जाती है। संप्रदाय की प्रतिष्ठा ही जब सब से बड़ा बाच्य हो जाता है तो सत्य पर से दृष्टि हट जाती है। प्रत्येक बड़े 'यथार्थ' की संप्रदाय के श्रमुकूल संगति लगाने की चिन्ता ही वदी हो जाती है। इसका परिगाम यह होता है कि साधन की शुद्धि की परवा नहीं की जाती। परन्तु यह भी ऊपरी बात है। साधन की शुद्धि की परवान करना भी श्रम्ली कारण नहीं है, वह भी कार्य है; क्योंकि साधन की श्रश्चिता कं सत्यश्रष्ट होने का कारण मान लेने पर भी यह प्रश्न बना ही रह जाता है कि विद्वान् श्रीर प्रतिभाशाजी व्यक्ति भी 'साधन की श्रश्चांचता के शिकार क्यों बन जाते हैं ? कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिए, जो बुद्धिमानो की श्रक्क पर श्रासानी से परदा डाल देता है। जहां तक कबीरदास का संबंध है उन्होने श्रपनी श्रोर से इस कारण की स्रोर इशारा कर दिया था। घर जोडने की स्रभिलाषा ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण है। लोग केवल सत्य को पाने के लिए देर तक नहीं टिके रह सकते । उन्हें धन चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। ये प्रलाभन 'सत्य' कही जानेवाली बड़ी वस्तु से श्रिधिक बतवान् साबित हुए। कबीरदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जी हनके मार्ग पर चलना चाहता हो वह अपना घर पहले फूँक द-

क्वीर खडा बजार में जिये लुकाठी हाथ। जो घर फूँके श्रापना सो चले हमारे साथ। घर फूँकने का श्रर्थ है घन श्रीर मान का मोह त्याग देना, भूतः श्रीर मिविष्य की चिन्ता छोड देना श्रीर सत्य के सामने सीधे खडे होने में जो कुछ भी बाधा हो उसे निर्ममता-पूर्वक ध्वंस कर देना। पर सत्यों का सत्य यह है कि लोग कवोरदास के साथ चलने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी घर नहीं फूँक सके। मठ बने, मंदिर बने, प्रचार के साधन श्राविष्कार किये गये श्रीर उनकी महिमा बताने के लिए श्रनेक पोथियाँ रची गई। इस बात का बराबर प्रयत्न होता रहा कि श्रपने इदं-गिदं के समाज में कोई यह न कह सके कि इन का श्रमुक काम सामाजिक दृष्टि से श्रनुचित है। श्र्यांत् विद्रोही बनने की प्रतिज्ञा मूल गई; सुलह श्रीर सममाते का रास्ता स्वोकार कर लिया गया। श्रागे चलकर 'गुरु' यद पाने के लिए हाईकोर्ट का भी शरण ली गई।

यह कह देना कि सब गृंबत हुआ, कुछ विशेष काम की बात नहीं हुई। क्यो यह गृंबती हुई ? माया से छूटने के लिए माया के ये अपंच रचे गये, यह सत्य है। कबारपंथ का नाम तो यह इसलिए आ गया है कि ये बात कबीरपंथी साहित्य पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आई हैं; नहीं ता सभी महापुरुषों के प्रवर्तित मार्गों की यही कहानी है। माया के जाल छुटाये छूटते नहीं, यह इतिहास की चिरोद्घोषित वार्ता सब देशों और सब कार्जों में समान भाव से सत्य रही है।

रपष्ट ही मालूम होता है कि यह घर जोड़ने की माया बड़ी प्रबंत है श्रौर संसार का बिरला ही कोई इसका शिकार होने से बच सकता है। इतनी प्रबंत शक्ति के यथार्थ को उत्तटा नहीं जा सकता। उसको मानकर ही उसके श्राकर्षण से बचने की बात सोची जा सकती है। स्वयं कवीरदास ने न जाने कितनी बार इस प्रबंत माया की शक्ति के प्रति लोगों का ध्यान श्राकृष्ट किया है।

> ई माया रघुनाथ की बौरी खेबन चली श्रहेरा हो। चतुर चिक्कनिया चुनि चुनि मारे काहुन राखे नेरा हो। मौनी पीर दिगम्बर मारे ध्यान धरन्ते जोगी हो। जंगल में के जगम मारे माया किह्हुन भोगी हो।

वेद पढ़न्ते वेदुन्त्रा मःरे पूजा करते न्वामी हो। श्चरथ विचारत पंडित मारे बाधे सकत लगामी हो।

इत्यादि ।

मै ज्यो ज्यो कबीरपंथी साहित्य का ऋष्ययन करता गया त्यों-त्यों यह बात श्रिकिश्विक स्पष्ट होतो गई कि द्रिगिर्द को मामाजिक व्यव-स्था का प्रभाव वडा जबर्दस्त माबित हुश्रा है। उसने सत्य, ज्ञान, भिक्त और वैराग्य को बुरी तरह दबाच लिया है। केवल कबीरपंथ में ही ऐसा नहीं हुश्रा है। सब बड़े-बड़े मतो की यही श्रवस्था है। समाज में मान-प्रतिष्ठा पाने का साधन पैमा है। जब चारो श्रोर पैसे का राज शे तब उसके श्राकश्क को काट सकना कठिन है। पंथ की प्रतिष्ठा के लिए भी पैसा चाहिए। जो लोग इस श्राकर्षण को नहीं काट सकने वालों की निन्दा करते हैं वे समस्या को बहुत ऊपर-ऊपर से देखते हैं।

में दर बर सोचता रहा कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि समाज में पैसे का राज खतम हो जाय ? हमारे समस्त बड़े प्रयत्न हस एक चहान से टकरा कर चूर हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब भर का पैसा पा जाय और अससे अधिक पा सकने का नोई उपाय ही न हो ? यदि ऐसा हो सकता तो वह समूचा बेहूदा साहित्य लिखा ही न जाता जो केवल पन्थों और उनके प्रवर्तकों की महिमा बढ़ाने के उत्साह में बराबर उन बातों को उँकने का प्रयत्न करता है, जिन्हें पंथ के प्रवर्तक ने कठिन साधना से प्राप्त किया था। पुराने तांत्रिक आचायों ने बताया था कि जो राग बंधन के कारण होते हैं। काम-कोध आदि मनोशक्तियाँ, जिन्हें 'शत्रु' कहा जाता है, सुनियंत्रित होकर परम सहायक मित्र बन जाती हैं। क्या कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं बन सकती, जिसमें 'घर जोड़ने की माया' जीती भी रहे और सत्य के मार्ग में बाधक भी न हो ?

मेरा मन कहता है कि यह संभव है।

#### : 4 :

# मेरी जन्मभूमि

जिम गाँव मे साहित्य चर्चा करने के लिए बैठा हूँ उसका नाम श्रोंकवित्वया है। यह मेरी जन्मभूमि है। इस गाँव के एक हिन्से को 'ब्रारतदुवे का छपरा' कहते हैं। यही वस्तुत: मेरी जन्मभूमि है, परन्तु वह हमेशा से इस गाँव का हिस्सा ही रहा है.। 'श्रारत दुवे' मेरे ही पूर्व पुरुष थे। उन्होंने ही इस छोटे हिस्से को बसाया था: पर बसाने के बिए थोडी-सी भूमि श्रोक्तविवया गाँव के मालिक श्रोक्ता खोगों ने उन्हें माफी में दी थी। श्रव दोनो ही हिस्से एक हो गए है। इस तरक गाँव के नाम के साथ दो शब्द बहुत जुडे दिखते हैं—'श्रवजी' श्रीर 'छपरा'। 'खपरी' की परम्परा पूरव में छपरा शहर तक जाकर समाप्त हो जातीं है श्रीर 'श्रवत्नी' ग्रामों की परम्परा पश्चिम में 'बित्नया' तक श्राती है। मेरा गाँव संयोग से छपरा श्रीर श्रवली का योग है। मुक्ते इन दोनों शब्दों में इसभूभाग का चिरत्तन इतिहास स्पष्ट रूप से समम में आता है। वस्तुत: बिताया श्रीर छपरा नाम के नगरों के मध्यवर्ती भूभाग को गंगा और सरयू जैसी दो महानदियों का कीप बराबर सहते रहना पढा है। अधिकांश गाँव सचमुच ही छप्परो के बने हैं, क्योंकि हर साख गंगा की बाद में उनके बह जाने की श्राशंका रहती है। इस बाद के कारण ही कई-कई गाँव प्राय: एक जगह सुएड बाँधकर बसने को बाध्य होते हैं। इन प्रामों की 'श्रवली' को कोई भी पर्ववेचक श्रासानी से बच्च कर सकता है। तो इस भूभाग का इतिहास ही निरन्तर बनते श्रीर

मिटते रहने का है। इसी बिये यहाँ के निवासियों में एक प्रकार 'कुछ परवा नहीं'--भाव विकसित हो गया है। एक श्रजीब प्रकार की मस्ती श्रीर निर्भोकता इन लोगों के चेहरे पर दिखती है। विपत्ति के थर्दें से चेहरे सहज ही नहीं मुरमाते । कठिनाइयो में से रास्ता निकाल लेना इनका स्वभाव हो गया है। इतिहास की यही विरासत इन्हें मिली भी है, नहीं तो गंगाजी के दोनें किनारों के कई मील की दूरी मे न तो यहाँ कोई पुरातत्त्व का अवशेष बच पाया है, न साहित्य का इतिहास लिखने वालो को प्रलुब्ध करने लायक कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री। जब मैं श्रपनी विद्यार्थी-अवस्था में बिहन्दी या सस्कृत का इतिहास पढ़ता था तो मैं श्रारचर्य श्रीर चोभ से देखता था कि हमारे इस भूभाग की कोई चर्चा उसमे नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह कि इस भूमि ने संस्कृत के इतने विद्वान पैदा किए है कि कई गाँव 'लहरी काशी' ( छोटी काशी ) होने का दावा करते है और ठीक करते हैं। मेरे गाँव से थोडी ही दूर पर 'छाता' नाम का एक गाँव है, जिसे यहाँ 'लहरी काशी' कहते हैं। बहुत दिनो से मेरे मन में यह चोम संचित था। मैं सोचता था कि क्या साहित्य में इस विद्वत्प्रस् भूमि की कोई देन नहीं है ? श्रचानक श्राज साहित्य चर्चा करने का श्रवसर पाकर मेरे चित्त में वही चोम साधन के - मेघ की भाँति घुमड़ पड़ा है। क्या यह सदा का उपेश्वित भूभाग है ? बुद्धदेव जहाँ-जहाँ गए थे उन स्थानों का यदि मानचित्र बनाया जाय तो निस्सन्देह उनका पदार्पण इधर हुन्ना होगा, पर प्रमाण कहाँ है ? स्कन्द-गुप्त की विराट वाहिनी भीतरी गाँव होते हुए गई थी। निस्मन्देह उन्होने इस भूमि पर कोई-न-कोई म इत्वपूर्ण घोषणा की होगी, पर सबूत कहाँ है ? कुमार-जीव के पिता निस्मन्देह इसी भूभाग के नर-रत्न थे, पर मैं कैसे बताऊँ कि वे किस गाँव के रहने वाले थे ! गंगा श्रीर सरयू अब सन्निपात से धौत भूमि की शोभा देखने के बिए जब काबि-दास निक्रते होंगे तो क्या उड़कर चले गए होंगे ? निस्सन्देह इन गाँबों में कहीं-न-कहीं ठहरे होंगे। बहुत संभव है कि रधुवंश के महत्त्वपूर्ण सर्गों का कोई हिस्सा इधर ही बिखा गया हो; परन्तु मेरी बात का विरूपस कौन करेगा ? मैं साहित्य की चर्चा करने का श्रवसर पाकर श्रमल में उतना प्रसन्त नहीं हूँ जितना दोना चाहिए। भारतवर्ष के धारावाहिक साहित्य में हमारे इस भूभागका क्या महत्त्व होगा भला ! श्रव्हा समिक्द या बुरा, मेरे श्रन्दर एक गुण है, जिसे श्राप बालू में से तेल निकालना समय सकते है। मैं बालू मे से भी तेल निकालने का सचमुच ही प्रयत्न करता हूं, बशर्ते कि वह बालू मुक्ते श्रच्छी लग जाय। श्रौर यह बात श्रगर छिपाऊं भी तो कैसे छिप सकेगी कि मै श्रपनी जन्मभूमि को प्यार करता हूं—''नेद्द कि गोइ रहै सिख्नु लाज सो ? कैसे बंधे जलजाल के बाँधे ?" मेरा विचार यह है कि साहित्य का इतिहास कुछ बडे-बडे व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे-जोखे का नाम नहीं है। वह जीवन्त मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। मेरे गांव मे जा जातियाँ बसी हैं वे किसी उजडे महत्व या गडी हुई ईंटो से कम महत्वपूर्ण तो है ही नही, श्रधिक महत्वपूर्ण हैं। मेरे इस छोटे से गांव में भारतवर्ष का बहुत बड़ा सांस्कृतिक इति-हास पढ़ा जा सकता है। ब्राह्मणों की बात तो बहुत कुछ लोग जानते भी है, ( यद्याप कम लोग ही यह जानते हैं कि वे कितना कम जानते हैं!) मेरे गांव में भडभूजे का पेशा करने वाली 'कान्द्' जाति है, जो संस्कृत 'कान्द्रविक' शब्द से संबद्ध है। गुप्त सम्राटों ने इन्हे बैरेय की मर्यादा दी थी, ऐसा मैने किसी प्राचीन लेख मे पढा है। आपको एक विनोद की बात बताऊं। एक बडे श्रच्छे बंगाजी पंडित ने कलाश्रो के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में दस-बारह पत्नों मे 'कंदु-पक्व' अन्त की कछा की विवेचना है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कंदु-पक्व श्रम्न-स्पर्श दोष से दूषित नहीं होता। उक्त बंगाली पंडित ने अनेक कोशों और स्मृतियों के वचन उद्धत करके यह साबित करना चाहा कि 'कंदु-पक्त' अन्न पावरोटो जैसी कोई चीज होती थी ! अगर वे हमारे गांव में आ गए होते तो उन्हे इतने परिश्रम के बाद

इतनी गलत सी चीज सिद्ध करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। 'कंद्र' इन्हीं कान्दु श्रों के भाड का नाम है ! कौन नहीं जानता कि श्रवसूजे की भनी हुई सामग्री स्पर्श-दोष से रहित होती है। जिन पंडितजी की बात जिख रहा हूँ उनकी विद्वत्ता और बहुश्रुतता का मै कायल हूँ श्रीर इसिंतिये मुक्ते थोंडा-थोड़ा गर्व होता है कि मेरा गाव इतने बंडे पंढित के ज्ञान में थोडा-सा श्रंश श्रोर जोड़ सकता था! फिर हमारे गांव में कजवार या प्राचीन 'कल्यपाल' लांगो की वस्ती है, जो एकदम भूत गए है कि उनके पूर्वज कभी राजपूत सैनिक थे श्रीर सेना के पिछत्ते हिस्से में रहकर 'कल्यवर्त' या 'कलेऊ' की रचा करते थे। न जाने किस जमाने में इन लोगों ने तराजू पकडी थी और श्रव पूरे 'बनिया' हो गए हैं। ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी ईट पत्थर से कम मून्यवान हैं ? मेरे गांव में श्रीर भी बनिया जाति के लोग है। उनकी परम्परा सुनता हूँ तो मुक्ते रसेल साहब की वह बात याद थाए विना नहीं रहती कि मध्यप्रान्त मे एक भी बनिया जाति उन्हें ऐसी नहीं मिली, जिसकी प्राचीन परम्परा किसी-न-किसी राजपुत कुल सं सम्बद्ध न हो। मेरे गांव की परम्परा भी उनका समर्थन करती है। एक जाति यहां बसती है - तुरहा। जातियों का तालिका में इनका नाम तो मिल जाता है, पर किसी टुतच्य-शास्त्रीय विवेचन में मैने इनकी चर्चा नही पढ़ी। मेरा अनुमान है कि यह जाति श्रायों श्रीर गोंडों के मिश्रण की एक कही है। नृतस्वशास्त्र के श्रध्येता इनको अपनी श्रधीतिं का उपयोगी विषय बना सकते हैं। अपने गांव के घोबियों के नृत्यगीत में मुक्ते कोई बड़ी भूलो हुई परम्परा का स्मरण हो आता है। मेरे गांव की सबसे मनो-रंजक जाति जुलाहों की है। इनके पुरोदित भी मेरे गांव में है। मैंने 'कबीर' नामक अपनी पुस्तक में जुजाहो के साथ नाथ परम्परा के योग का उल्लेख किया है। अपने गाँव की ही एक मजेदार बात में उस पुस्तक में लिखना भूत गया था। जुलाहों के पुरोहित यहाँ 'साई' कहे जाते हैं। साई श्रर्थात् स्वामी । नाथ परम्परा में गुरु को 'नाथ' या 'स्वामी' कहते

थे। 'गोरखबानी' मे गोरखनाथ मझन्दरनाथ को बराबर 'साई' कह कर संबोधन करते हैं। श्रब वे लोग पक्के मुसलमान हो गए हैं। केवल ेनाम में श्रपनो पुरानी स्मृति ढोते श्रा रहे हैं। हमारे गाँव के शाक-द्वीपीय मग ब्राह्मण भी बहुत महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जाति के हैं। शक-द्वीप सम्भवतः श्राधुनिक सगडियाना है, जहाँ के 'मगी' लोग सारे संसार में तंत्र-मनत्र के लिए प्रख्यात थे।" सुना है, 'त्रोल्ड टेस्टामेंट' में भी इनकी चर्चा है। श्रंग्रेजो में 'मैजिक' शब्द में भी इन मगों की रुमृति, रह गई है। भारतवर्ष में यह जाति ब्राह्मण की ऊँची मर्यादा पा सकी है। श्रीर सच पूछिये नो ये लोग जहाँ-जहाँ गये थे वही श्रादर श्रौर सम्मान पा सके थे। श्रव भी ये सुसंस्कृत श्रौर चतुर है। फिर मेरे गाँव में 'दुसाध' नाम की अंत्यज जाति है। इनके रंगरूप को देख कर कोई नहीं कह सकता कि ये लोग ग्रंत्यज जाति के हैं। श्रंग्रेज लोग जब इस देश में राज्यस्थापन में समर्थ हुए तरे उन्हें कुछ अत्यन्त दुर्दान्त जातियो का सामना करना पड़ा था। उत्तर भारत के ब्रहीर और दुसाध तथा बंगाल के डोम बडे लडाके थे और कानून मानने से सदा इनकार करते थे । चतुर अप्रेज़ो ने इन जातियों से चौकीदारी का काम लेकर इन्हें वश में किया। लोहा से लोहा काटने की नीति में श्रंशेज़ श्रपना प्रतिद्वनद्वी नहीं जानता। श्रहीरों का बहुत कुछ श्रध्ययन हो चुका है। जाना गया है कि किसी ज़माने में इस दुर्दान्त जाति का राज्य अनेक प्रदेशों में था। बंगाल के डोम सहजिया बौद्ध थे और किसी ज़माने में प्रवत्त पराकान्त राज्यों के श्रधीरवर थे। श्रधिकार वंचित होने पर ही ये जोग दुर्दान्त हो गये थे। दुसाघो के पुरातन इतिहास का कोई पता मुक्ते नहीं है, पर निस्सन्देह ये भी किसी श्रधिकार-च्युत बढी जाति के भग्नावशेष होंगे। मेरे गाँव के दुसाध बडे वीर, विनयी श्रीर भद्र हैं। ये अपनों को अब दुःशासन वंशज बताने लगे हैं। इनके देवता राह बाबा हैं। कभी-कभी मै सोचता हूँ कि हिन्दुश्रो की ग्रहमंडली में जो शाह देवता हैं वे इन्हीं की देन तो नहीं है। । इतना तो निश्चित है कि राहु वैदिक देवता नहीं है। श्राज कल राहु के नाम पर चलने वाले वैदिक मन्त्र (कायडात् कायडं प्रशेहन्ती०) में 'र' 'श्रौर' 'ह' श्रचरों के श्रतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे राहु से सम्बद्ध माना जा सके।" जो हो, यह जाति भारतीय इतिहास की निश्चय ही एक महत्त्र्य देन है। कैसे कहूँ, मेरी जन्मभूमि के इस छोटे से गाँव मे महाकाल देवता के रथचक की लीक एक दम नहीं पड़ी हैं?

यदि मुक्ते अपने गाँव की सास्कृतिक पैमाइश करने की सुविधाः प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ-न-कुछ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री श्रवश्य मिलेगी। यहा गाँव मे कई कालोजी के स्थान है, जो एक चबतरे पर नीम के पेड के नीचे सात मिट्टी के गोल-गोल शक-श्राकृति की पिण्डियां है। कहते हैं, यह प्रथा बहुत पुरानी नही है। भग-वती का शिखाहीन मन्दिर मेरे देखने मे यहां एक ही है, जो मेरे गाँब से सटा हम्रा है। सबसे म्रारचर्यजनक है महावोरजी का ( म्रर्थात् हनु-मान जो का ) स्थान । इस प्रदेश में ऊपर-ऊपर सजाए हुए कम-हस्व तीन चौकोर चबूतरो को ही महावीरजी कहते है। इन्हे देख कर बौद स्तपो को याद बरबस श्रा जाती है। मनोरंजक बात तो यह है कि इन स्थानो पर महावीरजी की जब जैजैकार की जाती है तो 'महावीर स्वामी' की जै बोली जाती है। सुक्ते यह 'स्वामी' श्रीर स्तूपाकृति स्थान श्रीर 'महावीर' शब्द बहुत तरह के अनुमान करने को प्रेरित करते हैं। क्या किसी प्राचीन बौद्ध या जैन या मिश्र परम्परा से इनका कोई सम्बन्ध है ? अपने गाँव की ठाकुरवारी मे जो इनुमानजा है वे मूर्ति-रूप मे हैं. स्तपरूप में नहीं । मेरे गाँव को देवतामहली में इधर हाल ही में एक नई देवी का पदार्पण हुआ है। इनका नीम हैं, 'पिलेक-मैया' अर्थात प्लेग-माता। इनका स्थान भी बन गया है, पूजा भी होने लगी है श्रीर एक भक्त पर उनका श्रावेश भी होता है। सौ वर्ष बाद यदि कोई कहे कि प्लेग श्रंग्रेज़ी शब्द है श्रीर यह देवी श्रंग्रेज़ी साहचर्य की देन है तो निष्ठावान हिन्दू शायद कहने वाले का सिर तोड़ देगा! लेकिन मेरे

गाँव की 'पिलेक-मैया' हिन्दुओं के अनेक देवताओं पर ज़बर्दस्त प्रश्न-चिन्ह के रूप में तो रह ही जायगी। जब मैंने अपने एक मित्र को बताया था कि कुरु कुरुजा और उनकी श्रेणी की देवियां तिब्बती परम्परा की देन है, यहा तक कि दश महाविद्याओं की 'तारा' और 'छिन्नमस्ता' का भी सम्बन्ध तिब्बत के प्राचीन 'बोन'-भर्म से साबित किया जा सका है तो उन्होंने मुभे 'वज्रनास्तिक' कह कर तिरस्कार किया था। काश मेरे मित्र जानते कि 'वज्र' भी आर्येतर जातियों के संस्वव का फल हो सकता है।

ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर से यहाँ 'भनुष्य' की दुर्जय विजय-यात्रा चली है। निस्तन्देह साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति-चिन्हों की कोई चर्चा न आना चोभ का ही विषय है। हमारी भाषा में इनकी स्मृति है, इमारे जीवन में इनका पद-चिह्न है। हमारी चिन्ता-धारा में इनका कोई स्थान होगा ही नहीं, यह कैसे मानलूँ १ परन्तु साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह क्या मनुष्य के अप्रत्य-दित विजय-यात्रा का कोई आभास देता है १ हम क्यों नहीं अपने को ही पढ़ने का प्रयास करते ! आप जब मुक्त अनेक साहित्यक प्रश्न प्छुते हैं तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्न नहीं होता। लेकिन आपका एक प्रश्न मुक्ते थेड़ा उत्फुल्ल कर सका है। आप पूछते हैं कि इस संक्रान्तिकाल में साहित्यकों का क्या कर्तब्य है १ यहाँ बैठ कर मैं उस कर्तब्य को जितना स्पष्ट और अनाविल रूप में देख रहा हूँ उतना अन्यत्र से शायद ही देख सकता।

में स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जातियों श्रीर ममूहों में विभा-जित मनुष्य सिमटता श्रा रहा है। उसका कोई भी विश्वास श्रीर कोई भी नीति-रीति चिरंतन होकर नहीं रह सकी है। उसके न तो मन्दिर ही श्रविमिश्र हैं, न देवता ही चिरकाजिक है। मनुष्य किसी दुस्तर तरण के जिए कृतसंकल्प है। जातियो श्रीर समूहों के भीतर से उसकी विजय-यात्रा श्रनाहत गति से बढ रही है। वह श्रपनी हृष्ट सिद्धि के

### अशोक के फूल

लिए बहुत भटका है। ग्रुब भी भटक रहा है, पर खोजने मे वह कमी विचित्रत नहीं हुआ। उँये श्रधभूले नृत्य-गीतों की परम्पराएं उसकी नवप्राहिशी प्रतिमा के चिह्न है, ये नवीन देवताश्रो की करंपना उसके राह खोजने की निशानी है श्रीर ये भूली हुई परम्पराएं इस बात का संकेत करती हैं कि वह परत्परा श्रीर संस्कृति के नाम पर जमे हुए पुराने किट्टाभ संस्कारों को फेंक देने की योग्यता रखता है। हमारे गाँव की विविध जातियां यह सिद्ध करने को पर्याप्त है कि तथाकथित जाति-प्रथा कोई फौलादी, ढाचा नहीं है, उसमे श्रनेक उतार-चढ़ात होते रहे हैं श्रीर होते रहेंगे। सकान्ति काल से श्राप क्या समसते है, यह तो सुके नहीं मालूम, पर साहित्यिकों का कर्तव्य तो स्पष्ट है। वे कभी किसी प्रथा को चिरंतन न सममें, किसी रूढि को दुर्विजेय न माने श्रीर श्राज की बनने वार्जा रूढियों को भी त्रिकालसिद्ध सत्य न मान ले । इतिहास-विधाता का स्पष्ट इंगित इसी श्रोर है कि मनुष्य मे जो 'मनुष्यता' है, को उसे पशु से श्रवाग कर देती है, वही श्राराध्य है । क्या साहित्य श्रीर क्या राजनीति, सब का एकमात्र लच्य इसी मनुष्यता का सर्वाशाखा बरनति है। १

१. श्रो बैजनाथसिंह 'विनोद' के नाम जिखा पत्र

#### सावधानी की आवश्यकता

साहित्य मे नित्य नवीन प्रयोग हो रहे हैं। जिस समय हमारा देश स्वाधीन हो रहा है, उस समय इन नवीन प्रयोगों के विषय में कुछ सावधानी बर्तने को भावश्यकता जान पड़ती है। इस समय देश के शिचित समके ,जानेवाले जन-समुदाय मे एक विचित्र प्रकार की संदेह-शीलता श्रीर श्रविश्वास का भाव दिखाई दे रहा है। सैंकडों वर्ष की गुलामी से कुचला हुन्ना मनोभाव उत्तरदायित्व का भार देखकर ही बिदक गया है। मलेरिया का बुखार श्रादमी को कमज़ीर पाकर बीस वर्ष बाद भी चढ दौडता है। इमारे भीतर संघर्ष-काल मे जितना श्रात्म-विश्वास था उतना भी नहीं दिखाई देता। शत्रुओं की कृट बुद्धि पर, प्रतिदृंद्वियों की चालवाज़ियों पर श्रीर श्रपनी मूर्खता पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास है श्रौर श्रपनी दृढता पर, श्रपनी नीति पर श्रीर श्रपने श्रधिकार पर बहुत कम । इस श्रवस्था में साहित्य यदि जनता के भीतर श्रात्मविश्वास श्रौर श्रिधकार चेतना की संजीवनी शक्ति नहीं संचारित करता तो परिणाम बड़े भयंकर होंगे । हमें इस समय कठोर श्रात्मसंयम, श्रदम्य इच्छा-शक्ति श्रीर दुर्जेय श्रात्मविकास की जरूरत है। इमारे साहित्य में श्राज ऐसे दृद्वेता चरित्रों की कमी महसूस हो रही है, जो विपत्तियों की संसा में पहाड़ के समान अटल बने रहते हैं, जूफने का अवसर पाने पर सौगुना उत्साहित हो जाते है श्रीर प्रलोभनो के विशाल ज्यूह में भी श्रपने कर्तव्य-पथ से तिलमात्र विचलित नहीं होते। श्राज हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो हमारे युवको में मनुष्यता के जिये बिज होने की हमांग पैदा करे, अन्याय से ज्रूकने का उत्साद पैदा करे और अपने अधिकारों के जिये मिट जाने के जिये अक ठ साहस का मंचार करे।

क्या साहित्यकार श्रपना कर्तव्य पालन कर रहे है ? कहना न्यर्थ है कि हिन्दी के साहित्यिक चुप नहीं बैठ है। काग़ज की कमी श्रीर छ्पाई की दिक्कतों के होते हुए भी दर्जनों पत्रिकाएं श्रीर पुस्तके प्रतिमास निकल रही हैं। फिर श्राज यह शंका क्या उचित है कि साहित्यकार कर्तव्य-पालन में सावधान हैं या नहीं ?

हमारे युवा साहित्यकारों में से श्रिष्ठकांश श्रवने को 'प्रगतिशील' कहते श्रौर समम्भते हैं। इनकी 'प्रगतिशील' कही जानेवाली रचना श्रो में कई श्रोणों की चीजें हैं। यह एक विल्कुल ग़लत धारणा है कि सभी प्रगतिवादी रचनाएं मार्क्सवादी विचार-धारा का समर्थन या प्रचार करती हैं। वस्तुतः कई प्रकार की श्राष्ठुनिक मनोभावों के प्रचार के उद्देश्य से लिखी गई समस्त रचनाए 'प्रगतिशील' कही जाने लगी है। श्राज समय श्रा गया है कि इन रचनाश्रों का विश्लेषण करके ठीक-ठीक समम्म लिया जाय कि 'प्रगतिशील' वस्तुतः कौन-सी हैं श्रौर केवल श्रधकचेरे श्राष्ठुनिक विचारों को हवा में से पकडकर उनपर से श्रपना कारबार करनेवाली रचनाएं कौन है ? बिना किसी मिम्मक के यहां कह दूं कि मैं उन रचनाश्रों को किसी प्रकार प्रगतिवादी मानने को तैयार नहीं हूँ, जिनमे संसार को नये सिरे से उत्तम रूप में ढालने का दढ-संकल्प न हो। जो रचना केवल हमारी मानसिक चिन्ताश्रों का विश्लेषण करने का दावा करके हमें जहां-का-तहां छोड़ देती हैं, उनमे गित ही नहीं है। अन्दे प्रगतिशील तो कहा ही नहीं जा सकता।

इस युग के युवक-चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे ऋषिक प्रभा-वित किया है वह है मनोविज्ञान और मनो-विश्लेषण शास्त्र । निस्संदेह ये शास्त्र पठनीय है । इन्होंने हमारे सामने अपने ही भीतर चलनेवाली अनेक अज्ञात धाराओं से हमारा परिचय कराया है; परन्तु यह बात

सदा ध्यान में रखना चाहिए कि "सब साँच मिलै सो साँच है, ना मिलै सो फूठ " सत्य सार्वदेशिक होता है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्य की उद्गावित विचार-निधियों का एक प्रकिचन श्रंश-मात्र है। जीव-शास्त्र श्रीर पदार्थ-विज्ञान के चेत्र में हमें जो नये तथ्य मालुम हुए हैं उनके साथ इस शास्त्र के धनुमन्धानो का सामंत्रस्य नहीं, स्थापित किया जा सका है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानस-विश्लेषण शास्त्र के श्राचार्यों के प्रचारित तत्त्ववाद में से कुछ विचार इन दिनो वायुमरहत में व्याप्त हैं। नवीन साहित्यकार उन्हें श्रनायास पा जाता है; पश्नतु उन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले प्रतिकृतगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी श्रासानी से नहीं मिलते । इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को श्रासानी से काट नहीं पाता। वह कुछ इस प्रकार सोचता है: अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को रूप दे रही है। हम जो कुछ सोच श्रौर समम रहे है वस्तुतः वैसा ही सीचने या सममने का हेतु हमारे श्रनजान में हमारे ही श्रवचेतन चित्त में वर्तमान है। श्रीर यह जो हम सोच रहे हैं, समक रहे हैं श्रीर सोच-सममकर कर रहे हैं इन बातों का 'श्रमिमान' करनेवाला हमारा चेतन चित्त कितना नगरय है। श्रदृश्य में वर्तमान इमारी श्रवद्मित वासनाश्रौं श्रीर प्रसुप्त कामनात्रों के महासमुद्र में यह दृश्य चेतन चित्त बोतल के कार्क के समान उतरा रहा है। श्रदश्य महा-समुद्र की प्रत्येक तरंगें उसे श्रमिभूत का जानी है। हम जिसे तर्कसंगत समम रहे हैं वह वस्तुत: संगति लगाने का ही प्रकारान्तर है। मनुष्य में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति पुराने दक्तियानूम विचारकों की श्रद्धविक-सित बुद्धि की अधकचरी कल्पनामात्र है। कुछ और विश्लेषकों ने आगे बढकर कहा है कि जब कोई स्थक्ति जानबूफ कर कोई काम करता है, जिसे वह श्रपनी इच्छा-शक्ति का कार्य समसता है, तो वस्तुतः वह

इसिंजिये कि शिशुकाल से ही वह नाना भाव से श्रपने को श्रसहाय मानता रहता है श्रीर इस प्रकार उसके मन में हीनता की गाँठ पैदा हो जाती है। उसी हीनता की चिंतपति के उद्देश्य से वह श्रागे चलकर बड़े बड़े काम करता है। श्रसल में हीनता की भावना जितनी ही तीब होती है, भविष्य जीवन में मनुष्य उतना ही कर्मठ होता है। ये हू-ब-हू वही विचार नहीं है, जिनका प्रतिधादन फायड या एडगर जैसे श्राचार्यों ने किया है। ये उन विचारों का श्रत्यधिक प्रचित्त रूप है, जिन्हे श्राज का नया साहित्यकार श्रासानी से हवा में से पकड लेता है।

इन विचारों का बड़ा घातक श्रसर हमारे साहित्य पर हो रहा है। जिसे देखों वहीं कुछ मन विश्लेषण के प्रयोग कर रहा है। कुछ जिबिडो, कुछ प्रसुप्त वासना, कुछ, श्रवदमित कामना किस रूप में चेतन दिमाग़ में रूप-परिग्रह कर रही है, यह बताने के उद्देश्य से जो साहित्य जिसा जायगा उसमें वह चरित्रगत दृदता श्रा ही नहीं सकती जो श्राज के संकट-काल में हमें धीर श्रोर कर्मठ बना सके। यदि मनुष्य कुछ पूर्ववर्ती श्रज्ञात वासनाश्रों का ही मूर्त रूप है, यदि श्रनजान में बंधी हुई हीनता की गाठ ही हमारे चरित्र का निर्माण कर रही हैं तो फिर दृद्धित्ता श्रीर श्राहम-निर्माण का स्थान कहाँ है ?

लेकिन केवल इन्ही विचारों को लेकर साहित्यिक प्रयोग हो रहे हैं, ऐसा कहना श्रन्याय होगा। एक प्रकार के हमारे युवक साहित्य-कार ऐसे भी है जो बड़ी सावधानी से ऐसे चिरत्रां का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें दुनिया को श्रपने श्रादर्श के श्रनुरूप ढाल देने का संकल्प है। मान्संवादी साहित्य कितने भी दुर्धर्ष जड़-विज्ञान के तत्व-वाद पर श्राधारित क्यों न हो, वह मनुष्य को केवल नियति का गुलाम नहीं मानता। सिद्धान्त रूप में वह चाहे जो भी स्वीकार क्यों न करता हो, साहित्य में वह मनुष्य को टढ़चित्त बनाने का कार्य करता है। मुक्ते इस श्रेणी के साहित्य में वह बात सबसे श्रच्छी लगती है। खेद है कि सभी मान्संवादी इस बात में पूरे नहीं डतरते। कभी-कभी एक ही स्थान पर एक तरफ तो वे ऐसे चरित्र का निर्माण करते हैं जो कठिनाइयों से ज्मता है धौर दूसरे ही चण मानस-विश्लेषण करके उसे प्रसुप्त वासनाथों का प्रतिफलन मात्र बना देते हैं। मुमे ऐसा लगता है कि इस श्रेणी के साहित्यिक श्रभी भी श्रपना कर्तव्य साफ-साफ नहीं समम रहे हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी यूरोप में जब-विज्ञान लेकर श्राई थी; परन्तु उस युग के साहित्य में संसार को घादशं रूप मे गढने की जैसी उत्कट श्रीर शक्तिशाली भावना प्रकट हुई उसकी तुलना किमी युग से नहीं की जा सकती। बोसवीं शताब्दी प्राणि-विज्ञान श्रौर मनोविज्ञान का युग कहा जाता है। पस्तिहम्मती, पलायन श्रीर नियतिदामता को क्या इस युग के साहित्य में बडा हो जाना चाहिए था ? युद्धो श्रौर राज-नैतिक कवकचाहटों ने इस युग के साहित्यकार को निराशावादी श्रौर मनोविश्लेषक बना दिया है। वह देख ग्हा है कि दुनिया के नख श्रीर दन्त चाहे जितने तेज हो गए हो उसका मन परिवर्तित नही हुआ है। मनुष्य सब मिलाकर श्राज भी पशु ही बना हुश्रा है। डारविन ने उन्नी-सवीं शताब्दी में कहा था कि मनुष्य वस्तुत: पशु का ही विकसित रूप है। वर्तमान युग के मनोविज्ञानियों ने श्राज भुजा उठाकर घोषणा की है कि मनुष्य पशुका विकसित रूप केवल शरीर में हैं, मन की श्रोर से वह व श्राज भी प्रायः पशु दी है। वही श्रादिम मनोवृत्तियां जो चूहे मे है, बकरी में हैं, बनमानुष मे है, मनुष्य में भी हैं। उन मनोवृत्तियो में एक-दम परिवर्तन नहीं हुन्ना है, केवल रूप बदल गया है। परिस्थिति के कारण जिस प्रकार ऊँट की गर्दन एक प्रकार की बन गई है, हाथी की सुंड दूसरी प्रकार की हो गई है उसी प्रकार बदली हुई परिस्थितियों ने मानवचित्त को कुछ नया रूप दिया है, नहीं तो है वह वही पुरानी' चीज।

प्रश्न यह है कि श्राज का साहित्यकार क्या इसी प्रकार के विचारों को चुपचाप स्वीकार कर नया-नया प्रयोग करता जायगा ? समूची जाति?

का भाग्य श्रधर में लटका हुया है, श्रविश्वास श्रीर संरायालुता ने हमारे विचारशील लोगों के चित्त में भय और संदेह को भर दिया है. भीतर श्रीर बाहर की विकट समस्याश्रो के सम्मुखीन होने में देश के सममदार लोग दुबिधा का श्रनुभव कर रहे है। हमारे सामने देश को स्वाधीन बनाए रखने की समस्या ही मुख्य नहीं है। स्वाधीनता भी एक साधन है। सारे संसार को अविश्वास और पारस्परिक घ्णा और विद्वेष के दलदल से उबारने का हमें श्रवसर मिलने जा रहा है। हम क्या श्राज निराश श्रीर हतोत्साह होकर यह कार्य कर सकते हैं ? मनीविज्ञान. प्राणिविद्या श्रीर पदार्थ विज्ञान का श्रध्ययन हम श्रवश्य करें; परन्तु निश्चित सममे कि ये शास्त्र मनुष्य की श्वद्भुत बुद्धि के कण मात्र है। ये ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य इनसे बड़ा है। ये शास्त्र केवल सामने पड़ी हुई विशाल ज्ञानराशि की श्रोर संकेत कर रहे हैं। भारतवर्ष के साहित्यकारो को भाज सुवर्ण-संयोग प्राप्त है। भगर इस भवसर पर इम चूक गए तो सम्भवत. दुनिया एक नये दबदल में फिर फंस जायगी। यह मत समिक्षण कि भारतवर्ष श्रव उपेन्नित श्रौर श्रवमानित बना रहेगा । संसार को नई ज्योति देने की जिम्मेवारी श्राज हमारे तरुख साहित्यकारों के कधे पर आ पढ़ी है। आज हमें स्मरणीय चरित्रों और ~ श्रविस्मरणीय श्रादशों का निर्माण करना है। हमारे महान देश का भविष्य हमारे हाथों मे है।

निस्संदेह मनुष्य में पशु-सामान्य श्रादिम मनोवृत्तियां जीवित हैं। उनके श्रस्तित्व को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी-सी भी उत्ते-जना पाकर वे फनफना उठती हैं। साहित्यकार को इनकी उत्तेजना जगाने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। श्रगर इन श्रादिम मनोवृत्तियों को ही उपजीव्य बनाकर मनुष्य श्रपना कारबार श्रारम्भ कर दे तो उसे बहुत श्रायास नहीं करना पड़ेगा; परन्तु संयम श्रोर निष्ठा, धेर्य श्रोर दढ़-चित्तता साधना से प्राप्त होती हैं। उनके बिये श्रम की ज़रूरत होती है। साहित्यकार से मेरा निवेदन है कि इन श्रममाध्य गुणों को पाने के

बिये समूची मनुष्य-जाति को उद्बुद्ध करे। इस युग-संधिकाल में साहित्यकार को श्रविचलित चित्त से उन गुणो की महिमा समाज मे प्रति-ष्ठित करनी है जिन्हे मनुष्य ने वर्षों की साधना श्रीर तपस्या से पाया है। जिस स्वाधोनता के जिये हम दोर्घकान से तहए रहे थे, वह आ नाई है। साहित्यकार ने इसके आवाहन में पूरी शक्ति लगा दी थी। श्राज उसे श्रपने को महान् उत्तरदायित्व के योग्य सिद्ध करना है। कराची-सम्मेलन में कही हुई अपनी बात को मैं फिर दुहराता हूं, मन्त्य को श्रज्ञान: मोह, कुसंस्कार श्रीर परमुखापे जिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लच्य है। इसमे छोटे लच्य की बात सुक्ते श्रद्धी नहीं। लगनी। इस महान् उद्देश्य की यदि हिन्दी पूर्ति कर सके तभी वह उस महान् उत्तरदायित्व के योग्य मिद्ध होगी जो इतिहास-विधाता की श्रोर से उसे मिला है। मेरे लिये दिन्दी भाषा श्रीर दिन्दी साहित्य कोई देवप्रविमा नहीं है. जिसका नाम जरकर श्रोर श्रारतो उतारकर हम संतष्ट हो जायेंगे । हिन्दी भारतवर्ष के हृदय-देश में स्थित करोडों नर-नारियों के हृदय श्रीर मस्तिष्क को खुराक देने वाली भाषा है। यदि यह काम वह नहीं कर सकती तो श्रद्धा श्रीर भक्ति का विषय भी नहीं बनी रह सकती। हिन्दी के ऊपर महान् उत्तरदायित्व की बात जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलुव यही होता है। भारतवर्ष की राजभाषा चाहे जो हो श्रीर जैसी भी हो; पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिन्दी है। बगभग श्राधा भारतवर्ष उसे अपनी साहित्यिक भाषा मानता है, साहि-त्यिक भाषा श्रर्थात् उसके हृदय श्रीर मास्तव्क की भूख मिटानेवाली भाषा, करोडो की भाशा-श्रकांचा, श्रन्राग-विराग, रदन-हास्य की भाषा । उसमे साहित्य जिखने का ऋर्य है करोड़ों के मानसिक स्तर को कॅंचा करना, करोडो मन्द्यों को मन्द्य के सुख-दुख के प्रति समवेदन-शील बनाना, करोड़ों को श्रज्ञान, माह श्रार कुसंस्कार से मुक्त करना । केवल शिचित भौर परिडत बना देने से यह काम नहीं हो सकता। वह शिचा किस काम की जो दूसरों के शोषण में श्रपने स्वार्थ साधन मे ही अपनी चाम सार्थकता सममती हो ! इसीलिये श्राज जब हमारे सामने गम्भीर साहित्य जिखने का बहाना था उपस्थित हुन्ना है, मै श्रपने सहकर्मियों से विनम्दूर्वेक अनुरोध कर रहा हूं कि जो कुछ भी लिखो उसे ग्रपने महान् उद्देश्य के श्रनुकृत बनाकर लिखो । ससार के श्रन्यान्य राष्ट्रों ने श्रपने साहित्य को जिस दृष्टि से लिखा है उसकी प्रतिक्रिया श्रीर श्चनुकरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार विज्ञान के चेत्र मे मनुष्य ने संयोग का सद्दारा जिया है, उसी प्रकार सादित्य श्रौर शिच्चण के चेन्न में भी श्रदकल का सदारा लिया है। उसका फल श्रव्छा नहीं हुआ है। हमें सौभाग्य-वश नये सिरे सं सब कुछ करना है। इसीलिये हमारे पाट्य प्रन्थो तथा रसात्मक साहित्य की रचना भी किसी खएड सत्य क लिये नहीं होनी चाहिए। समुची मनुष्यता जिससे लाभानिवत हो, एक जाति दुसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समृह दूसरे समृह को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का बाश्रित न हो. कोई किसी से विञ्चत न हो, इस महान् उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्रसोदित होना चाहिए। संसार के कई दंशों ने अपनी जातीय श्रेष्ठता श्रतिपादित करने के उद्देश्य से साहित्य जिखा है श्रीर कोमज मस्तिष्क वाले युवको की बुद्धि विषाक्त बना दी है। उसका परिणाम संसार को भोगना पड़ा है। घृणा श्रीर द्वेष से जो बढता है वह शीघ्र ही पतन के गहर में गिर पडता है। यही प्रकृति का विधान है। जोभवश, मोइ-वश श्रीर क्रोधवश जो कर्तव्य निश्चित किया जायगा वह हानिकारक होगा। बढी साधना श्रौर तयस्या के बाट मनुष्य ने इन श्रादिम मनी-वृत्तियोपर विजय पाई है। वे वृत्तियाँ दबी है; किन्तु फिर भी वर्तमान हैं। उन पर आधारित प्रयत्न मनुष्यता के विशोधी है। प्रेम बड़ी वस्तु है, स्याग बडी वस्तु है श्रीर मनुष्यमात्र को वास्तविक 'मनुष्य' बनाने वाला ज्ञान भी बड़ी वस्तु है। हमारा साहित्य इन बातों पर श्राधारित होगा तभी वह संसार को नया प्रकाश दे सकेगा।

एक श्रादरणीय साहित्यिक ने मुक्ते श्रपना यह श्रनुमान बताया कि

श्रगतिशोल समसी जानेवाली नये लेखको की रचनाश्रों मे पचास फी-सदी से अधिक कहानियों का विषय मानसिक विपथगामिता है। अपने श्रादरणीय साहित्यिक की बात मैने ज्यो-की-त्यों स्वीकार नहीं करली । मैने एक प्रगतिरां ख पन्न में प्रकाशित कुछ कहानियों की छान-बीन की। मुक्ते यह घाषणा करते हुए प्रमुन्नता हो रही है कि उसकी श्रधिकाश प्रकाशित कहानियों से उक्त बात की पृष्टि नहीं होती। परन्तु अपने को 'प्रगतिवादी' कहकर विज्ञापित नहीं करनेवाले पत्रो की कर्रों नियों से यह बात बहुत दूर तक ठीक है। शायद ही ऐवा कोई समसदार श्रादमी हो जो यह न स्वीकार करता हो कि एक-न एक प्रकार की मानसिक विपथगामिता हर युग में साहित्य की प्रधान सम-स्या रही है। परन्तु इन दिनो जो बात चिन्त्य हो उठी है। वह उसका यौन-भावनामूलक प्रंथगृहीत रूप है। कुछ रचनाम्रो से यह म्रासानी से सिद्ध किया जा सकता है कि लेखक सुनी-सुनाई बातों की नींव पर श्रापना भवन निर्माण कर रहा है; परन्तु मैं यहा इस बात को व्यर्थ ही बढ़ाना नहीं चाहता । मेरा वक्तव्य यहा सिर्फ इतना ही है कि इन दिनों हमारी प्रधान समस्या ब्यक्तिगत यौन-भावनामूलक मानसिक विपथ-गामिता नहीं है। हमारे देश में कुछ खास रीति-रस्म ऐसे है जो मनुष्य को सामाजिक रूप मे श्रस्वस्थ-चेता बनाए हुए है। इनमे कुछ नितान्त सामयिक है, कुछ दीर्घकाल की जमी हुई किट की तरह हमारे मन पर सवार हैं। दोनों का अध्ययन और नियमन होना चाहिए।

हमारे देश में जाति-भेद श्रौर छुश्राछूत को विचित्र प्रथाएं हैं। इसने देश को नाना स्तरों में बांट दिया है। केवल जातिगत हीनता श्रौर कुलीनता ही इस देश के समूहजात चित्त को विचित्र श्रौर जटिल बनाने के लिए काफी थीं, परन्तु इतना ही भर नहीं है। इन जातियों में पारस्परिक ब्याह-शादी नहीं होती श्रौर नानामांति के ऐति-हासिक श्रौर सामाजिक मर्यादाश्रों के भीतर से विकसित होने के कारण श्रीधकांश की रीति-नीति, पुजा-उपासना, श्राचार-विचार, विश्वास नाना भाव से स्वतन्त्र होने के कारण समाज की जटिज हा और भी बढ़ गई है। हमारे पुराने लेखकों ने इस समस्या पर जितना जमकर विचार किया है उतना नये लेखक नहीं कर रहे हैं। क्रान्ति कह देने मात्र से नहीं श्राती। यदि मानसिक गुल्थियों को सुलक्षाना ही हमारे नये साहित्य-कारों को श्रभीष्ट है तो इस देश के जनसमूह से बढ़ा और मनोरञ्जक प्रयोग चेत्र दूसरा नहीं मिलेगा! क्यों नहीं हमारे साहित्यक इस श्रोर सुकते? पुरातत्त्व और नृतत्त्व-शास्त्र के श्रध्येताओं ने जिन तथ्यों का उद्घाटन किया है उनके प्रकाश में क्यों नहीं वे श्रपने देश की मानसिक गांठों को खोलने का प्रयत्न करते? इस विशाल देश में न तो श्रादिम मानवीय विश्वासों की ही कमी है, न श्रत्यन्त श्राधुनिक जटिजताओं की। साहित्यिक प्रयोग यदि करता ही है तो क्यों नहीं हमारे युवक श्रपने देश की श्रोर नजर फिराते? नाना जातियों श्रोर उपजातियों से श्रध्युषित, सम्यता के लगभग प्रत्येक सीड़ी पर श्रवस्थित श्रीर फिर भी सबसे विचित्र श्रीर सबसे जटिज इस देश की सामाजिक मनोभावना सचम्च साहित्यकार की प्रजुड्ध करनेवाली वस्तु है।

श्रपने देश के तरुण साहित्यकारों से मेरा श्रनुरोध है कि वे श्रपने देश को उसके समस्त गुण-दोषों के साथ देखें श्रीर ऐसे साहित्य की सृष्टि करें जो इस जीर्ण देश में ऐसे नवीन श्रमृत का संचार करे कि वह एक दृढचेता व्यक्ति की मांति ससार से गृणा श्रीर श्रन्याय को मिटा देने के लिए उठ खड़ा हो। हमारे युवकों श्रीर युवतियों में मविष्य को श्रपने श्रनुकूल बना लेने का दृढ संकल्प होना चाहिए। भय कहीं से नहीं है। श्रात्म-विश्वास से बढ़कर हमारे पास दूसरा श्रस्त्र नहीं है श्रीर भारतवर्ष याद श्रात्मविश्वासी बनता है तो यह कोई निरा स्वप्न नहीं है। सचमुच ही भारतवर्ष की परंपरा महान् है, इसके निवासियों में शीर्थ है, यहां की भूमि रत्नप्रसू है, यहां का ज्ञान-विज्ञान श्रदुलनीय है। केवल इस देशको श्रपने प्रति श्रास्थावान बनाना है। तरुण साहित्यकार के जिये श्राक

स्वर्ण संयोग प्राप्त है। ऐसे ही सुवर्ण श्रवसर पर रूस के लेखकों ने ऐसा साहित्य पैदा किया था जो संसार में श्रेष्ठ साहित्य के रूप में श्रमायास ही स्वीकार कर लिया गया। हमारा देश महान् है श्रौर हमें महान् संयोग मिल गया है। इस समय दुविधा श्रौर मिसक की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के दिखाए रास्ते पर चलकर प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है। श्रपनी श्रांखों से श्रपने वृद्ध जर्जर देश को देखना है श्रौर हट चित्रता के श्रमृत से सींचकर इसे महत्तर बनाना है। साहित्यिक प्रयोग करते समय हमें बार बार यह बात सोच लेनी चाहिए।

मुक्ते रंचमात्र भी संदेद नहीं है कि हमारे तरुण साहित्यकारों में यह शक्ति है। केवल उन्हें प्रपने उत्तरदायित्व को सममना है। उन्हें बरा-बर याद रखना चाहिए कि उनके जिले प्रत्येक शब्द का मुख्य है। वह शब्द जाख-जाख को प्रभावित करने के उद्देश्य से जिला गया है। प्रभाव शुभ भी हो सकता है, श्रशुम भी हो सकता। शुभ प्रभाव का होना ही वाञ्छनीय है।

## क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है ?

हमारे साहित्यको की एक भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो. वही गम्भीर बना है, गम्भीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है श्रीर जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाये बैठा है कि वह एक क्रीन्तिकारी लेख है। जब श्रायेदिन ऐसे ख्यात-श्रख्यात साहित्यिक मिल जाते है जो छटते ही पूछ बैठते है, ''श्रापने मेरी अमुक रचना तो पढ़ी होगी ?" वो उनकी नीरस प्रवृत्ति या विनोद-प्रियता का श्रभाव बुरी तरह प्रकट हो जाता है। एक फिलासफर ने कहा है कि विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक-सा होता है। श्राप दुर्दान्त डाकू के दिल में विनोदिषियता भर दीजिये, वह लोकतंत्र का लीडर हो जायगा, श्राप समाज-सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किसी प्रकार विनोद का इजेक्शन दे दीजिये, वह श्रखबार-नवीस हो जायगा। श्रीर यद्यपि कठिन है, फिर भी किसी युक्ति से उदीयमान झायावादी कवि की नाडी में थोडा विनोद भर दीजिये, वह किसी फिल्म कम्पनी का नामी श्रमिनेता हो जायगा।

एक श्राधुनिक चीनी फिलासफर को दिनरात यह चिन्ता परेशान करती रही थी कि श्राखिर प्रजातन्त्र के नेताश्रो श्रोर क्षिक्टेटरों में श्रन्तर क्या है। यदि श्राप सचमुच गंभीरता-पूर्वक छान-बोन करें तो रूजवेल्ट श्रोर स्टालिन में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं मिलेगा। या दूर को बात छोड़िये। गान्धी श्रोर जिन्ना में कोई श्रन्तर नहीं है— जहां तक शक्ति प्रयोग का प्रश्न है। गान्धी की बात भी कांग्रेस के लिए कानून है श्रीर जिन्ना की बात भी मुस्लिम-लीग के लिए वेद्-वाक्य है। फिर भी एक डेमोक्रेट है श्रीर दूसरा डिक्टेटर। क्यों ? चीनी फिलासफर ने चार वर्ष की निरन्तर साधना के बाद श्राविष्कार किया कि डेमोक्रेट हँसना श्रीर मुस्कराना जानता है, पर डिक्टेटर हँसने की बात सोचते भी नहीं। उनको श्राप जहां भी देखें श्रीर जब भी देखें, उनकी मुकुटियां तनी हुई हैं, मुट्टियां बंधी हुई हैं, खलाट कुन्चित्त है, श्रधरोष्ट दांतों की उपान्त रेखा के समानान्तर जमा हुआ है—मानो ये श्रभी दुनिया को भस्म कर देना चाहते हैं। श्रगर इन शक्तिशाली डिक्टेटरों में हँसने का थोडा-सा भी माद्दा होता तो दुनिया श्राज कुछ श्रीर होगई होती।

जब-जब में कलकत्ते के चिडियाघर में गया हूं तब-तब मुसे ऐसा बगा है कि संसार के जीवों में सबसे अधिक गम्भीर और चिन्तामग्न चेहरा उस चिहियाघर में रखे हुए एक बनमानुष का है। उसको देखते ही जान पड़ता है कि संसार की समस्त वेदना को वह हस्तामक की भांति देख रहा है और अपनी सुदूरपातिनी दृष्टि से हन आने-जाने वाले दर्शकों के करुण भविष्य को वह प्रत्यच्च देख रहा है। मैंने बाद में पढ़ा है कि अफ्रीका के हबशियों में यह विश्वास है कि ये बनमानुष मनुष्य की बोबी बोब भी सकते है और संसार के रहस्य को मजी भांति समक्त भी सकते हैं; परन्तु इस डर से बोबते नहीं कि कहीं बोग पकड़ कर उन्हें गुजाम न बनालें। यह बात जब तक मुक्ते नहीं मालूम थी तब तक मैं समक्ता था कि यह कलकत्त्वाजा बनमानुष ही बहुत गम्भीर और तत्त्व-चिन्तक जगता है। अब मैंने अपनी राय में संशोधन कर लिया है वस्तुतः संसार के सभी बनमानुष गम्भीर और तत्त्वदर्शी दिखाई देते है!

में कभी-कभी सोचता हूँ कि आदिम युग का मनुष्य—जब कि बह वानरो योनि से मानवी योनि में नया-नया आया था—क छुइस

कलकितये बनमानुष की ही भाँति गम्भीर रहा होगा। मगर यह भी कसे कहूं १ ज़ेवा और गेंडा भी सुके कम गम्भीर नहीं लगने तथा गये श्रीर कँट भी इस सूची से श्रलग नहीं किये जा सकते। फिर भी इनकी तुलना बनमानुष से नहीं की जा सकती। श्रनतत. गधे श्रीर बनमानुष की गम्भीरता में मौलिक भेद हैं। गधा उटाम होता है श्रीर इसीलिए नकारात्मक हैं; पर बनमानुष सोचता हुश्रा-सा रहता है श्रीर इसीलिए उसकी गम्भीरता में कुछ तत्व है, कुछ सार है। गधे की गंभीरता श्रीलीतारियत की उदासी है श्रीर बनमानुष की गमीरता वर्गवादी सनीकी की। दोनों को एक श्रीणी का नहीं कहा जा सकता।

परन्तु इसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्रादि मानव कुछ गंभीर, कुछ तत्व-विन्तक श्रीर कुछ उदाम जरूर था श्रीर उसकी उदासी वर्गवादो विचारक की उदासी की जाित की ही रही हो,ऐमा भी हो सकता है। सच प्छिये तो श्रुक-श्रुक में मनुष्य कुछ साम्यवादों ही था। हॅसना-हॅमाना तब श्रुक हुश्रा होगा जब उसने कुछ पू जी इकही कर जी होगी श्रोर मचय के साधन जुटा जिए होगे। मेरा निश्चित सत है कि हॅसाना-हॅमना पूँ जीवादी मनोवृत्ति की उपज है। इस युग के हिंदी साहित्यक जो हँसना ना-पमन्द करते है उसका कारण शायद यह है कि वे पूँजीवादी बुर्जु श्रामनोवृत्ति की मन-ही-मन वृणा करने जगे है। उनकी युक्ति श्रायद इस प्रकार है—चूं कि संसार के सभी जोग हंस नहीं सकते, इसीजिए हॅसी एक गुनाह है श्रीर चूं कि संसार के सभी जोग शोइ। बहुत रो सकते है, इसजिए रोना ही वास्तविक धर्म है। फिर भी श्रीखांश साहित्यक रोते नही, केवज रोनी सूरत बनाये रहते है। जिसे थोडी-सी भी गणित सिखाई गई हो वह बहुत श्रासानी से इस श्राचरण की युक्त-युक्तता समक सकता है। मै समक्ता रहा हूं।

यह तो स्वयंतिद बात है कि दुनिया में दुःख सुख की अपेचा अधिक है अर्थात् रोदन द्दास्य से अधिक है। अब सारी दुनिया के रोदन को बराबर-बराबर बांट दीजिथे और हंसी को भी बराबर-बराबर बांट दी जिये। स्पष्ट है कि सबको रोदन हास्य से ज्यादा मिलेगा अब रोदन में से हास्य घटा दी जिये। कुछ रोदन ही बच रहेगा। इसका मतलब यह हुछा कि जो कुछ मिलेगा उससे फूट-फूट कर तो नहीं रोया जा सकता, पर चेहरा जरूर रंधासा बना रहेगा। यह युक्ति मुक्ते तो ठीक जैंचती है।

लेकिन युक्ति का ठीक जंबना साहित्य की ग्रालोचना के चेत्र में सब समय प्रमाण-स्वरूप ग्रहण नहीं किया जाता । रहस्यवादी श्राखी-चक यहैं नहीं मानते कि युक्ति और तर्क ही सब कुछ है। मैंने श्रालोचक शब्द के विशेषण के लिए रहस्यवादी शब्द किसी को चौका दने की मशा से व्यवहार नहीं किया है। बहुत परिश्रम के बाद मैने यह निष्कर्ष निकाला है कि दिन्दी में वस्तुतः रहस्यवादी कवि हे ही नहीं। यदि कोई रहस्यवादी वहा जा सकता है तो वह निश्चय ही एक श्रेणी का श्राजोचक है। जहां तक हिन्दी बोलने वालों का सम्बन्ध है,रहस्यवादी साधु श्रौर फकीर तो बहुत है, पर वे सब साधनाकी दुनिया के जीव हैं, साहित्य की दुनिया में रहस्यवादी जीव यदि कोई है तो वे निश्चय ही एक तरह के आलोचक है। श्रीर जब कभी में रहस्यवादी शब्द की बात सोचता हूँ तो काशी के भदैनी मुहल्जे की सडक पर साधना करने वाला रहमत श्रलो फ धीर मेरे सामने जरूर श्रा जाता है। यह फकीर मन वचन श्रौर कर्म तीनों से विशुद्ध रहस्यवादी था। 'श्राक्ष निकेत' वह जरूर था: पर उसके बड़े-से-बड़े निन्दक को भी यह कहने में ज़रूर संकोच होगा कि वह 'स्थिरमति' भी था।

सो, मैंने एक दिन देखा कि यह रहमत श्रवी शून्य की श्रोर श्राँखें उठाये हुए किसी श्रदश्य वस्तु पर निरन्तर प्रहार कर रहा है। जात, मुक्के, चू से—एक, दो, तीन "जगातार। दर्शक तो वहां बहुत थे, कुछ सहमे हुए, कुछ भक्तियुक्त, कुछ 'योंही से' श्रोर कुछ गम्मीर। एकाध मुस्करा भी रहे थे। इन्हे देखकर ही मुक्ते रहस्यवादी श्राजोचकों की याद श्रायी। सारा कायड कुछ ऐसा श्रजीव था कि विनोद की एक

हल्की रेखा के सिवा तत्वज्ञान तक पहुँचा देने का श्रीर कोई साधन ही नहीं था। तब से जब मैं देखता हूँ कि कोई श्रून्य की श्रोर झांखें डठाये हैं श्रीर किसी श्रदृश्य वस्तु पर निरन्तर प्रद्वार कर रहा है तब मुक्ते रहस्यवाद की याद श्राये बिना नहीं रहती। सो यह रहस्यवादी दब युक्ति नहीं माना करता। 'युक्ति' शब्द में ही (युज् + ति) किसी वस्तु से योग का सम्बन्ध है। श्रीर यह मान बिया गया है कि योग दृश्य बस्तु से ही स्थापित किया जा सकता है। श्रदृश्य के साथ योग कैसा?

श्रासमान से निरन्तर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं हैं श्रीर मैं निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी श्राबोचना जिखना कुछ हँसा-खेल नहीं है। पुस्तक को खुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य विकम्पित:--यद क्या कम साधना है। आयेदिन साहि-त्यिको के विषय मे विचार होता ही रहता है श्रीर इन विचारी पर विचार बिखने वाले बुद्भान् लोग गंभीर-भाव से सिर हिला कर कहते हैं-- श्राखिर साहित्यिक कहे किसे ? बहसे होती है, श्रखबार रंग जाते है. मेरे जैसे श्राबसी श्रादमी भी चिन्तित हो जाते हैं श्रौर श्रन्त में सोचता हू कि 'साहित्यिक' वो साहित्य के सम्बन्धी को ही कहते हैं न ? सो सम्बन्ध तो कई तरह के हैं। बादनारायण एक है। आपके घर अगर बेर के फल हैं, मेरे घर बेर के पेड़, तो इस संबंध को पुराने पण्डित 'बादनारायण' सम्बन्ध कहेंगे । साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले जीव पांच प्रकार के है --लेखक,पाठक, सम्पादक,प्रकाशक श्रीर श्रालोचक। सबके चेत्र श्रलग-श्रलग हैं। पढ़नेवाला श्रालोचना नहीं करता, श्रालोचना करनेवाला पढ़ता निहीं - यही तो उचित नाता है। एक ही श्रादमी पढे भी श्रीर जिसे भी, या पढे भी श्रीर श्रालोचना भी करे या लिखे भी श्रीर इत्यादि इत्यादि. वो साहित्य में श्रराजकता फैल काय । इसी लिए जब एक लेखक दुमरे लेखक से प्छता है कि श्रापने मेरी श्रमुक रचना पढ़ी है तब जी में श्राता है कि कह दूं, ''डाक्टर के पास जाश्रो । तुम्हारे दिमाग में कुछ दोष है:" पर डाक्टर क्या करेगा? विनोद का इंजेक्शन किसी फैक्टरी ने अभी तक तैयार नहीं किया। इसीलिए मुस्कराकर चुप लगा जाता हूँ। मेरे एक होमियोपैथ मित्र का दढ़ मत है कि विनोद की कमी दूर करने के बिए कोई इंजेन्शन तैयार किया जा सकता है। वे इस बात का प्रयत्न भी कर रहे है कि किसी हंसोड़ की छाया किसी तरह श्रवकोहल में धुला कर उस पर से विनोद की दवा तैयार करें और चिकित्सा की श्रीर साहित्य की दुनिया में एक ही साथ शान्ति कर दें। पर वह श्रमी प्रयोगावस्था में ही हैं। तब तक मुक्ते भी सब सहना पढेगा श्रौर सहे भी जा रहा हैं।

# हमारी राष्ट्रीय शिचा-प्रणाली

साधारणत भारतवर्ष की पुरानी शिज्ञा-प्रणाजी की बात उठते ही गुरुकुल प्रणाली याद श्राजाती है। कभी यह भी प्रश्न उठता है कि यह गुरुकुल प्रणाली केवदा श्रादर्श के रूप में स्वीकृत थी या व्यवहार में भी ऐसी ही थो ? वस्तुतः हमारे देश का इतिहास बहुत विशाल है श्रौर उसमें जीवन के इतने चेत्रो श्रौर इतनी परिस्थितियों का वैचित्र्य भरा पडा है कि किसी एक प्रणाली को भारतीय प्रणाली कहना उचित नहीं है। भारतीय मनीषियों ने जीवन की श्रनेक समस्याश्रो को श्रनेक प्रकार की परिस्थितियों में देखा था और यशा-अवसर उनके समाधान का नया रास्ता सोचा था। सब समय ये रास्ते एक ही समान नहीं थे श्रोर न सब परिस्थितियों में सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहुत बद्द गई है। हुमारे सामने शिचा श्रीर'ज्ञान के प्रसार के लिए नये और शक्तिशाली साधन भी हैं और इमारे मार्ग मे अननुभूत नई बाधाएं भी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी श्रनतुभूत परिस्थितियों का सामना किया है और हमें भी करना है। हमारे दीर्घ इतिहास के सबसे कठिन समय में भी हमने धैर्य नहीं खोया है। श्राज भी नहीं खोना चाहिए।

भारतवर्ष के सबसे प्राचीन उपजब्ध साहित्य में ही ब्राह्मण श्रीर विद्या का संबंध बहुत घनिष्ट पाया जाता है। जाति-व्यवस्था जैसी इस समय है वैसी ही बहुत प्राचीन काज में नहीं रही होगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत

कुछ एक जाति के रूप में ही रहा होगा, इस हा प्रमाण पुराने साहित्य से ही मिल जाता है। ऐसा जान पडता है कि प्राने जमाने से ही भारत-वर्ष में विद्या और कला के दो श्रलग-श्रलग चेत्र स्वीकार कर लिये गये थे। वेदो श्रीर ब्रह्म-विद्या का श्रध्ययन-श्रध्यापन 'विद्या' या ज्ञान के रूप मे था श्रौर खिखना-पढ़ना, दिसाव सागाना तथा जीवन-यात्रा में उपयोगी अन्यान्य बातें 'कबा' का विषय समभी जाती रही। बहुत पहले से ही 'शिचा' एक विशेष वेदांग का नाम हो गया था श्रीर इसी-लिए केलिसना पढ़ना, हिसाब-किताब रखना, विविध भाषाश्रो श्रौर कौरालों की जानकारी 'कला' नाम से चलने लगी थी। विद्या का चैत्र बहुत पहले से ब्राह्मण के हाथ में रहा श्रीर 'कला' का चेत्र चत्रियों. राजकुमारो श्रीर राजकुमारियो तथा वैश्यों के लिए नियत था। भारत-वर्ष के दोर्घ इतिहास में यह नियम हमेशा बना रहा होगा,ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वस्तुत इस प्रकार की स्थिति एक खास श्रवस्था में रही होगी । पुराने साहित्य में अनेक उदाहरण है,जहाँ ब्राह्मण चित्रयों से ब्रह्म-विद्या पढते थे, शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२१-५ ) से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ने जनक से विद्या सीखी थी। काशी के राजा अजात शत्र से बालांकि गार्य ने विद्या सीखी थी। यह बात बृहदारणयक श्रीर कीशी-तकी उपनिषदों से मालूम होती है। छान्दोग्य से जान पडता है कि स्वेत-केतु श्रारुणेयने प्रवाहता जैबाता से ब्रह्मविद्या सीखी थी। इस प्रकार के श्रीर भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। डायसन जैसे कुछ चोटी के यूरोपियन विचारक तो इन प्रसंगों से यहां तक श्रनुमान करते हैं कि ब्रह्मविद्या के मृत प्रचारक वस्तुत चत्रिय ही थे। यह अनुमान कुछ श्रिधिक व्याप्तिमय जान पडता है, परन्तु यह सत्य है कि कर्मकाण्ड के उप्र श्रीर मृदु ,विरोधियों में चत्रियों की संख्या बहुत श्रधिक थी श्रीर जिन महान् ज्ञानी नेतात्रों को भारतवर्ष प्राज भी याद किया करता है; उन में चित्रियों की संख्या बहुत बड़ी है। जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महावीर-सभी चत्रिय थे। महाभारत स तो श्रनेक शृद्ध कुलोत्पन्न ज्ञानी

गुरुश्रों का पता चलता है। मिथिला में एक धर्मनिष्ट ब्याध परम ज्ञानी थे। तपस्वी ब्राह्मण कौशिकने उनसे ज्ञान पाया था (वन०२०६ श्र०) शुद्धागर्भजात विदुर बड़े ज्ञानी थे। सूत जाति के लोमहर्षण, संजय श्रौर सीति धर्म-प्रचारक थे। सीति ने तो महाभारत का ही प्रचार किया था। परन्तु सम्पूर्ण हिंदू शास्त्रों में प्रधानत ब्राह्मण ही गुरु रूप में स्वीकृत पाये जाते है।

यद्यपि जाति-व्यवस्था भारतीय समाज की श्रपनी विशेषता है तथापि ससार भरमें श्रादिम युग मे खास-खास कौशल वर्ग-विशेष में ही प्रचित्रत पाये जाते है। इसका कारण यह होता है कि साधारणतः पिता से विद्या सीखने की प्रथा हुन्ना करती थी। इसीलिए विशेष विद्याए विशेष विशेष कुलों में ६ी सीमाबद रह जाती थी। वेदों से ६ी पता चलता है कि ब्रह्मविद्या और कर्मकाण्ड श्रादि विद्याएं वंश-परंपरा से सीखी जाती थीं। बाद में तो इस प्रकार की भी व्यवस्था मिलती है कि जिसके घरमें वेद श्रीर वेदो की परम्परा तीन पुश्त तक छिन्न हो उसे दुर्शाह्मण सम-मना चाहिये ( बौधायन गृह्यपरिभाषा १-१०-४-६ )। परन्तु नानाः कारणों से पित परंपरा से शिचा प्राप्ति का क्रम चल नहीं पाता। समाज में जैसे-जैसे धनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई श्रौर राजा श्रौर सेठ प्रमुख होते गए वैसे-वैसे जानकारियो से दृष्य उपार्जन की श्रावश्यकता श्रौर प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। विद्या सिखाने के जिये भी धन मिलने लगा श्रीर धन की इस वितरण-ज्यवस्था के कारण ही विद्या दंश के बाहर जाने लगी। ब्रह्मविद्या भी वंशपरम्परा तक सीमित नहीं रह सकी। महाभारत में दो प्रकार के श्रभ्यापकों का उल्लेख है। एक प्रकार के श्रध्यापक तो अपरिमही होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिन्ना मांगकर गुरु के परिवार का श्रीर श्रपना खर्च चलाते थे श्रीर गुरु के घर का सब कामकाज करते थे। कभी कभी तो गुरु लोग विद्या-थियों से बहुत काम लेते थे। इसकी प्रतिक्रिया के भी उदाहरण महाभारत में मिल जाते हैं। श्रपने गुरु वेदाचार्य के पास रहते समय

उत्तक्क को श्रनेक दुः खपूर्ण कार्य करने पडे थे। जब स्वयं उत्तक्क श्राचार्य हुये तो उन्हे पुरानी बातें याद थीं श्रीर उन्होंने श्रपने विद्यार्थियों से काम लेना बन्द कर दिया ( श्रादि २। ८१), परन्तु सब मिलाकर गुरु का श्रपार भेम ही श्रपने शिष्यों पर प्रकट होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे श्रध्यापक थे, जिन्हे राजा लोग श्रपने घर पर वृत्ति देकर नियुक्त कर लेते थे। दोणाचार्य श्रीर कृपाचार्य ऐसे ही श्रध्यापक थे। द्रीपदी श्रीर उत्तरा की कथाश्रों से पता चलता है कि राजकुमारियों के लिए इसी प्रकार वृत्तिभोजी श्रध्यापक रखे जाते होंगे। बौद्ध्युग में भी यह प्रथा पाई जाती है। यह नहीं समम्मना चाहिये कि केवल 'कला' सिखाने के लिए ही घर पर श्रध्यापक नियुक्त किये जाते थे। ब्रह्मविद्या सिखाने के लिए भी श्रध्यापक बुलाकर पांस रखने के उदाहरण मिलते हैं। राजिं जनक ने श्राचार्य पंचशिख को चार वर्ष तक घर पर रखा था। सम्भवतः उन्होंने कोई वृत्ति स्वीकार नहीं की थी।

ब्राह्मण के लिए श्रादर्श यह था कि वह श्रत्यन्त निरोह भाव से गरीबी की जिदगी में रहे; परन्तु ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान श्रोर चिरत्रवल रखे। फिर भी उसकी वृत्ति की कोई-न-कोई व्यवस्था रहती ही होगी। प्रतिग्रह, याजन श्रोर श्रध्यापन ये तीन मार्ग थे, जिससे ब्राह्मण जीविका श्रजन कर सकता था। एक बार ऐसी भी श्रवस्था श्रवश्य श्राई थी जब याजन ( यज्ञ कराना ) श्रोर श्रध्यापन ( पढाना ) बहुत श्रधिक श्रथंकर मार्ग नहीं रह गयेथे। संभवत उसी समय दान लेने को ( प्रति- ग्रह को ) सर्वोत्तम ब्राह्मण वृत्ति मान लिया गया था। स्मृतिचंद्रिका में यम का एक वचन है, जिसमें कहा गया है— 'प्रतिग्रहाध्यापन याजनानां प्रतिग्रहं श्रेष्टतमं वद्गित'' श्रयांत् प्रतिग्रह, याजन श्रोर श्रध्यापन इन तीनों में प्रतिग्रह ही सर्वोत्तम वृत्ति है। श्रनुमान किया जा सकता है कि जिन दिनों श्रार्यावर्त पर यवनो, श्रद्यीको, तुषारो, हूणो श्रोर शकों के बार-बार श्राक्रमण हो रहे थे उन दिनो याजन श्रोर श्रध्यापन कार्य बन्द हो गये होंगे। उस समय प्रतिग्रह को श्रेष्ट कह कर पंडितों की

परम्परा बचा रखने की व्यवस्था की गई होगी।

बौद्धयुग मे राजकु गरो श्रीर राजकुमारियों के लिए वृत्तिभोगी शिचकों के रखने की प्रथा प्रचलित थी। ललिन विस्तर के अनुसार कुमार सिद्धार्थ को ८६ कलाएँ मिखायी गई थीं। इनमे लिखना, पढना, हिसाव-किताब भी है. उचकना, कृदना, नलवार चलाना, घोडे पर सवारी करना श्रादि भी है, पोथी लिखना, चित्रकारी करना, गाना-नाचना त्रादि भी हैं, वस्त्रों श्रीर मणियो का रंगना, द्वा-द।रू, तांतर-बटेर, दाथी-घांडे सबकी जान-कारी भी है श्रीर वेद, शास्त्र,ज्योतिष, राजनीति,पश्चिविद्या श्रांदि भी हैं। इन मध् कबान्त्रों के त्रतिरिक्त ६४ कामकलाएँ भी सिद्धार्थ को सिखायी गई थी। राजदुमारों ने इन विद्यात्रों में से ऋधिकांश को घर पर ही सीखा था। गरिषकार्त्रा को भी नाना प्रकार की कलाएं सीखनी पहती थीं। यशोधरा को 'शास्त्रे विधिज्ञकुशुला गणिका यथैव' कहा गया है। वस्तुतः जिन विद्यात्रों को 'कामकला' कहा जाता था उनमें भी श्रनेक डपयोगी विद्याएं थीं। यह भी मालम होता है कि स्त्रियों के सीखने के लिये कलाएं श्रीर था श्रीर पुरुषों के लिए श्रीर तरह की। वात्स्या-यन की बतायी हुई कलाश्रों में एक-तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहि-त्यिक हैं। कुछ ऐसी हैं जो श्रेमियों के मन-बहुलाव के साधन है, कुछ ऐसी भी है जो प्रात्यहिक जीवन में काम श्रा सकती हैं। रूप्य-रतन-परीचा. वास्तु-विद्या या गृह-निर्माणकला, कीमती पत्थरों का रंगना, वृत्तायुर्वेद या पेड-गौधो की जानकारी श्रादि कलाएं उपयोगी भी थीं श्रौर उस युग की समृद्धि के अनुकूल भी। इस युग में बड़े-बड़े नगर रहे होगे श्रौर नगर के लोग गांव के लोगों से बहुत भिन्न तरह का जीवन बिताते होगे। उनके लिए शिचा की विधियां भी श्रलग तरह की होगी। कामसूत्र श्रीर उसी प्रकार की श्रन्य पुस्तकों से इसका यथेष्ट श्रामास मिलता है। ऐमा जान पहता है कि इस समय केवल गुरु से ही विद्या सीखना श्रावश्यक नहीं रह गया था। सरस्वती-मन्दिरों, समाजों, कविसम्मे-बानो, नागरिक गोष्ठियों आदि में नाना प्रकार से शास्त्र-चर्चा होती थी

श्रौर बहुत सी बार्ते श्रनायास सीख जी जा सकती थी। पुस्तकों से भी विद्या प्रचार होता होगा, नहीं तो पुस्तक जिखना परिश्रम-साध्य कजा नहीं मानी जाती। दूपरी तरफ महाभारत श्रौर पुराणों से स्पष्ट मालूम होता है कि यज्ञों, मेखों, तीथों श्रौर रानपभा द्वारा श्रायोजित शास्त्रों से भी जनता को ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिल्ता रहता था।

यद्यपि नाना भाव से समाज श्रीर राज्य की श्रीर से इन् जान प्रचार-को की सहायता की जाती थी तथापि कला से या विद्या से वृत्ति चलाना श्रव्ला नहें। समस्ता जाता था। गरीब नागरिक जब 'कला' से वृत्ति पैदा करने लगते थे तो ऊँची मर्यादा से श्रष्ट मान लिये जाते थे। शृद्धक के मृच्छुकिटिक नाटक मे वसन्तसेना नामक गणिका ने एक संवाहक का परिचय पाकर बड़ी प्रसन्तता प्रकट की कि तुमने तो श्रव्ली कला साखी है। संवाहक ने लजाकर उत्तर दिया कि क्या बताऊ श्रायें, 'कला' जान कर ही सीखी थी, पर श्रव तो यह 'जीविका' बन गई है! निश्चय ही राजकुमारी, राजकुमारियों नथा श्रन्य समृद्ध लोगों के घर कलाश्रों के जो शिचक नियुक्त होते होगे वे बाह्यण ही नहीं होते होगे। उन दिनो कलाके नाम पर ऐसी श्रनेक उपयोगी विद्याएं प्रचलित थी जिन्हे बाह्यण लोग श्रव्ली वृत्ति नहीं मानते थे।

इस प्रकार हमारे सुदीर्घ इतिहास में नाना भाव से शिच्या देने के उदाहरण पाये जा सकते है। ये सब भारतीय प्रथाएं है, यद्यपि इनमें देशकाल पात्र के अनुसार किसी को कम, किसी को ज्यादा महत्त्व प्राप्त होता रहा है। इन सारी प्रथाओं के भीतर एक बात सर्वत्र सामान्य रूप से पाई जाती है। वह है गुरु का प्राधान्य। भारतीय मनीषाने अनेक प्रयोगों के भीतर एक बात को सड़ा मुख्य स्थान दिया है। शिचा का मुख्य साधन उत्तम गुरु है। कोई निश्चित प्रयाखी या योजना उतने महत्त्व की वस्तु नहीं है, जितना उदार, निस्पृह और प्रेमी गुरु। दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट है वह यह है कि बद्खी हुई अवस्था के साथ सदा सामंज्यस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उपलब्ध साधनों का—

यज्ञों का, तीर्थों का, मेलों का, गोष्डियो का, समाजों का यथेच्छ उप-योग किया गया है। विद्या जीवन से विछिन्न कभी नहीं की गई है। पुस्तको का सहारा लेने में भी नहीं हिचका गया है, किन्तु सर्वत्र श्रोर सर्वदा 'गुरु' का श्रादर्श वही रहा है—निःस्पृह, खदार, श्रेभी श्रोर चरित्रवान्।

मध्य युग में भी बद्रली हुई परिस्थियों के साथ सामंजस्य स्था-पित किया गया था। पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षों से मार्ग में बाधा पड़ी है। परिस्थित के साथ भारतीय मनीषा को निबटने का औका नहीं दिया गया। विदेशी विद्वानों ने श्रपने लाभालाभ को सामने रख कर इस देश के लिए एक योजना बनाई श्रीर उस योजना के सांचे में श्रादमी ढाले जाने लहा । यही काल चेपक का काल है। इसके पहले बद्यपि भारतीय विद्या नाना कारणों से स्लान हो ब्राई थी, फिर भी उसने अपनी शिचा-प्रगाली को एक ढंग पर लाने का प्रयत्न किया था। सन् १८११ के श्रासपास वार्ड नामक श्रंग्रेज ने भारतवर्ष के नाना -स्थानों की श्रवस्था देखकर 'हिन्दूज़' नामक एक पुस्तक जिखी थी। काशी में उसने अनेक पाठशालाएं देखी था। इनमे विद्यार्थियों की श्रधिक-से-श्रधिक संख्या २४ श्रीर कम से कम १० थी। प्रत्येक पाठ-शाला मे एक गुरु होते थे। उनकी वृत्ति साधारणतः मठों श्रीर मंदिरों से बंधी होती थी। वार्डने इन पंडितों के श्रध्याप्य विषयो की भी सुची दी है। ऐसा जान पडता है कि उन दिनों शिच्च ए-व्यवस्था का भार मठों भीर मंदिरोंने संभाज जिया था, जेकिन सरकारी व्यवस्था ने इस व्यव-स्था को अधिक स्वस्थ श्रीर सबल होने मे बाधा पहुंचाई श्रीर मंदिरों श्रीर महो से शिचा का जो योग था वह कट गया। श्रव समय श्राया है कि बाहरी हस्तचेप की उपेचा करके हम संपूर्ण उपलब्ध साधनों का उपयोग करके बद्बी हुई श्रवस्था के साथ श्रपनी शिक्षा-प्रणाबी का सामंजस्य स्थापित करे। हमें पुराने साहित्य में इतने प्रकार के प्रयोग मिलते हैं कि किसी विशेष प्रथा को अपनी राष्टीय प्रथा

आनने का बंधन स्त्रीकार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही बात हमारी राष्ट्रीय परंपरा की देन है और हमारे स्वभाव -संस्कारो से अविच्छेद्य रूप मे संबद्ध है—'गुरु' का प्राधान्य । हमें बँधी योजनाओं श्रीर प्रणालियो पर उतना ज़ोर नहीं देना चाहिये जितना श्रादर्श गुरु की खोज पर । योजनाओं के सांचे मे मन्त्य को नहीं ढाखना है। मन्त्य के श्रादर्श पर योजनाश्रो को मौडना है। इसी एक श्रर्थ में भारतीय राष्ट्रीय शिचा प्रगाली को 'गुरुकुल' प्रगाली कहा जा सकता है: क्योंकि इस व्यवस्था के केंद्र में 'गुरु' का रहना श्रावश्यक है।

### भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या

संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाश्रो की सर्वोत्तम परिगाति है। 'धर्म' के समान वह भी श्रविरोधी वस्तु है ) वह समस्त दरयमान विरोधो में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाश्रो की सब से सुन्दर परिगति का ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। सच पूछा जाय तो यह समस्याश्रो का समाधान है, उसकी श्रपनी समस्या कुछ भी नहीं है; परन्तु नाना कारणों से सारा भारतीय जनसमृह उस बड़े उपलब्ध सत्य को श्रात्मसात् नहीं कर सका है। क्यो ऐसा नहीं हो सका श्रीर क्या करने से भारतीय संस्कृति—श्रयीत् भारतीय श्रेष्ट व्यक्तियों का सर्वोत्तम—सारी जनता की श्रपनी चीज़ बन सकती है, यही समस्या है।

भारतवर्ष बहुत बडा देश है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस इतिहास का जितना ग्रंश जाना जा सका है उसकी श्रपेचा जितना बहुीं जाना जा सका वह श्रीर भी पुराना श्रीर महत्वपूर्ण है। न जाने किस श्रज्ञात काल से नाना जातियाँ श्रा-श्रा कर इस देश में बसती रही हैं श्रीर इसकी साधना को नाना भाव से मोइती रही हैं, नया रूप देती रही हैं श्रीर समृद्ध करती रही हैं। इस देश का सब से पुराना उपलब्ध साहित्य श्रायों का है। इन्हीं श्रायों के धर्म श्रीर विश्वास नाना श्रनुकृत-प्रतिकृत परिस्थितियों में बनते-बदलते श्रव तक इस देश की श्रधिकांश जनता के निजी धर्म श्रीर विश्वास बने हुए है।

परन्तु श्रायों का साहित्य कितना भी पुराना श्रीर विशाल क्यों न हो. भारतवर्ष के समूचे जनसमूह के विकास के अध्ययन के लिये न तो वह पर्याप्त ही है और न श्रविसंवादी ही। इस देश मे बहुत-सी आर्थे-तर जातियाँ श्रत्यन्त सभ्य और संस्कृत जीवन व्यतीत करती थीं; बहुत-सी ऐसी भी थीं जिनके श्राचार-विचार में जंगलीयन का प्राधान्य था। संघर्ष में पडकर आयों को दोना प्रकार की जातियों से प्रभावित होना पडा । उनके साहित्य. शिल्प और श्राचार-विचार में ये प्रभाव श्रत्यन्त स्पष्ट हैं। श्रायों के पश्चात भी श्रनेक जातियाँ यहां श्राई हैं। कुछ ने श्रार्थों के धर्म-विश्वास को कुछ श्रंश में स्वीकार किया है, कुछ ने दूर तक उसे प्रभावित किया और कुछ ऐसी भी. आई हैं जो आयों के साथ एकदम नहीं मिल सकी है, फिर भी एक जगह रहने के कारण परस्पर प्रभावित हुई हैं। इन्हीं नाना जातियो का मिलनचेत्र यह भारतवर्ष है। इन मनुष्यों को कल्याण-मार्ग की श्रोर श्रयसर करना ही हमारी श्रसंबी समस्या है। नाना श्राकरों से श्रवंग-श्रवंग समय पर श्राते रहने के कारण इस विशाल जनममूह का ऐतिहासिक विकास एक समान नहीं हुआ है, इनके मिलने की भूमिका भी सर्वत्र प्रशस्त नहीं बन सकी है। इसिविए कोई भी नया कार्यंक्रम सबको एक ही तरह से प्रभावित नहीं कर पाता, जिसके परिगामस्वरूप संवर्ष होता रहता है। यह संवर्ष बहुत बार चिन्ता श्रीर निराशा का कारण हो जाता है। वस्तुतः यदि इम समूची जनता को ठीक-ठीक समर्फे तो निराशा या दुश्विन्ता का कोई कारण नहीं रहेगा । किसी-किसी चेत्र में सहानुभूति श्रीर धेर्य की श्रावश्यकता होगी श्रीर किसी-किसी समय की आवश्यकता अनुभूत होगी। इतिहास-विधाता को किसी काम मे जल्दी नहीं होती। उनका श्रपना कार्यक्रम सब समय श्रल्प शक्तिमान मनुष्य के सोचे कार्यक्रम के श्रनुकूत ही नहीं पड़ता। भारतवर्ष का इतिहाप साची है कि बहुत-सी ऐसी सांस्कृतिक उन्नमनें केवल 'समय' के मरहम से हो सुबक्त गई है , जो किसी ममय दु:समाधेय मानी गई

होंगी। श्रायों श्रीर द्विड़ो की सम्यतायों का संघर्ष श्रीर बाद में समन्वय एक श्रविन्तनीय ऐतिहासिक यात्र है। महाभारत श्रीर पुराणों के श्रध्ययन से श्रायों श्रीर नागों के क्रान्तिकर संघर्ष का पता चलता है, परन्तु महाकाल की झायर ने उस सम्वर्ष को रुप्ति-पथ से बहुत दूर हटा दिया है। श्रागे चलकर इन नागों की श्रनेक रीति-नीतियाँ श्रायीविश्वाम का श्रंग वन गईं। सिंहर नाग-चूर्ण है। श्रार्थ स्त्रियों ने हसे नाग-जानि की श्राचार-पद्धित से प्रहण किया था, परन्तुं श्राज यह हिंदू विवाह का श्रविच्छेद्य श्रंग हा गया है। केवल श्रायों श्रीर द्विडों का संघर्ष ही श्रन्त तक सुखकर फलशाली हुश्रा हो, ऐसा नहीं है। श्रायों श्रीर मंगोलो, शकों श्रीर द्विडों के संघर्ष भी समान भाव से समन्वय के सुनहरे फल में परिणत हुए हैं। मनुष्य युक्ति तर्क मानकर चलने वाला प्रणी है। छोटी-छोटी बातों को लेकर वह दीर्घकाल तक लडता नही रह सकता।

मुम्दानों के त्राने के पहले इस देश में नाना विश्वामो और त्राचार-विचारों के भेद से नाना प्रकार के धर्ममत प्रचलित थे। परन्तु जीवन के प्रति उनकी दृष्टि में एक विशेष प्रकार की एकरूपता थी। इस एकरूपता के कारण ही नाना मतों के मानने वाले, नाना स्तरो पर खडे हुए, नाना मर्यादाश्रो में बंधे हुए अनेक जन-वर्ग एक सामान्य नाम से पुकारे जाने लगे। यह नाम था 'हिन्दू'। हिन्दू अर्थात् भारतीय। मध्य युग में भारतीय जनसमूह दो मोटे विभागों में बँट गया-हिन्दू और मुसजमान। इस विभाग का कारण जीवन के प्रति दृष्टिकोण की विभिन्नता थी। हिन्दू कहे जाने वाले जनसमूह में अनेक स्तर-मेद थे। इस मन्चे जनसमूह का अध्ययन करने के लिये पंडितों ने नाना भाव से इसका वर्गीकरण किया है। अत्यन्त सहज और लोकप्रिय वर्गीकरण रिज़ली का है। उन्होंने इस समूचे जनसमूह को सात मागों में इस प्रकार बाँटा थ।—

(१) कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जो किसी कबीले का परिवर्तित रूप

श्रीर बंगाल के कायस्थों का मूल शायद एक ही है। (७) फिर ऐसी भी जातियाँ है, जो रीति-नीति का ठीक पालन न करने के कारण एक विशेष जाति से श्रलग कर दी गई हैं श्रीर श्रपने की नई जाति ही बताने लगी हैं। कभी-कभी विधवा-विवाह के प्रश्न पर एक जाति की हो शाखाएं बन गई हैं। किश्वा-विवाह करने वा ही जाति हीन मान जी जाती हैं। इस प्रकार इस देश का हिन्दू जनसमूह नाना स्तरों में विभाजित है। इन विभागों को हट करने के लिये ऐसे श्रनेक कठोर नियम बनाये गये हैं, जो दुर्विलंघ्य हैं। छुश्राछूत, श्रन्तर्विवाह, हुका-पानी श्रादि बातें इन जातियों के परस्पर सांकर्य में बाधा भी देती है श्रीर इनकी सामाजिक मर्यादा भी बताती है। पुराना साहित्य श्रीर इतिहास साची है कि मुंमलमानों के श्राने के पहले यह मर्यादा उतनी दुर्लच्य नहीं बनी थी, जितनी बाद में हो गई। बाद में भी समाज एकदम जीवनहीन श्रीर गतिहीन काठ के खानों में बंद नहीं था, यद्यिप उत्तरीत्तर बन्द होने की प्रवृत्ति ही बढती गई है।

इस समूचे जनसमूद को एकरूपता देने वाला एक दृष्टिकोण है। वैदिक काल से मुस्लिम काल तक अनेक संघटनो और आवात-प्रत्यावातों के बाद समूचे भारताय जनममूह में यह दृष्टि प्रतिष्ठित हुई थो। इसे कर्मफल का सिद्धान्त कहते हैं।

कर्मफल का सिद्धान्त भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। पुन-जैन्म का सिद्धान्त खोजने पर अन्यान्य देशों के मनीषियों मे भी पाया जा सकता है, परन्तु इस कर्मफल का सिद्धान्त और कहीं भी नहीं मिलता। सुप्रसिद्ध भ्रोक दार्शानिक पाइथागोरस (ईसवी पूर्व १ वीं शताब्दी) ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माना है, परन्तु विलियम जोन्स, कोल गुक, गार्वे, हापिकन्स प्रमृति विदेशो विद्वानों ने स्वीकार किया है कि यह सिद्धान्त उक्त दाश्च निक ने भारतवर्ष से ही सीखा था। कुछ यूरोपियन पंडितों को यह बात मान्य नहीं। किसी-किसी ने तो उन्हें यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि हिन्दुओं ने ही यह बात

पाइथागोरस से सीखी थी ! सुप्रसिद्ध प्राच्यदिद्याविशारद कीथ ने सन १६०६ की रायल एसियाटिक सोसायटी मे इस विषय पर एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख लिखा है। कीथ साहब नाना विचारों की अवतारणा के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पाइथागोरस पर किसी प्रकार का हिन्दू-प्रभाव तो नहीं जान पडता, किन्तु हिन्दुश्रो के कर्मबन्धन का मिद्धान्त निश्चय ही श्रद्धितीय है। संसार की समस्त जातियो से उन्हें यह सिद्धान्त श्रवा कर देता है। जो कोई भी भारतीय धर्म श्रौर साहित्य को जानना चाहता है, यह सिद्धान्त जाने बिना श्रप्रसर नहीं हो सकता। इसका सुदुरप्रसारी परिणाम समस्त भारतीय समाज को प्रभावित किये हुए । इसने निश्चित रूप से हिन्दुश्चो की मनोवृत्ति को इस प्रकार मोड़ दिया है, जिसकी तुलना समस्त संसार मे नही मिल सकती। हजारो वर्ष से भारतीय इतिहास में जो जन्म से ही नीच समभी जाने वाली जातियों में उत्कट विद्रोह का भाव नहीं श्राया, वह इसी सिद्धान्त को स्वीकार करने के कारण। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके किये किसी का कर्मफल दूर नहीं हो सकता। चाण्डाल श्रपनी दुर्गति के लिये कर्म की दुहाई देता है, ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए भी कर्म की दुहाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने कर्मों के लिये जवाबदेह है। कोई न तो किसी दूसरे के बदले उसे भोगही सकता है और न उद्योग करके संचित और प्रारब्ध कर्मों को बदल ही सकता है। इस सिद्धान्त ने हिन्दुओं को कर्म के उद्योग में ब्रत्यधिक वैयक्तिकता-प्रवण बना दिया है, पर साथ ही जागतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन भी कर दिया है। जो कुछ हो रहा है उसका निश्चित कारण है। उसे बदला नहीं जा सकता। अधिक-से-अधिक श्रादमी सिर्फ श्रपना भवा कर सकता है।

एक तरफ़ तो यह कर्मफल का सिद्धान्त श्रोर दूसरी तरफ़ पेशों के श्राधार पर स्तरभेद को सनातन कर देने की ब्यवस्था—इन दोनों ने इस समूचे जनसमूह के श्राध्यात्मिक विकास में एक श्रद्भुत जहता ला दी है। पेशा धर्म तभी कहा जा सकता है जब उसमें व्यक्तिगत लाभ-हानि की अपेता सामाजिक मगल का मात्र प्रधान हो। इस दृष्टि से कोई भी पेशा खराव नहीं है। धर्म मनुष्य से त्याग की श्राशा रखता है। निस्सन्देह बहुन से पेशे ऐसे है, जिनमे व्यक्ति त लाभ की श्रपेच। सामा-जिक मंगल का भाव ही श्रधिक है। गंदगी याफ करने का पेशा, स्म-शान में शव-संस्कार करने का पेशा खोर हल जीतने का कार्य सणाज के मङ्गल के लिये ऋत्यन्त ज़रूरी है। निस्सन्देह इनके करनेवालों मे 'त्याग' भी बहुत है; परन्तु जिस त्याग से गौरव की श्रनुभूति नहीं होती वह धर्म नहीं कहा जा सकता। मेहतर अगर अपने पेशे से गौरव श्चनुभव करता है तो वह धार्मिक है परन्तु श्चगर वह जाचारी से या जढतावश अपनी वंश-वृत्ति का येन केन-प्रशिग्ण पालन किए जाता है, श्रवसर पाने पर उसर्से भागने का प्रयत्न करता है तो उममें धर्म-बुद्धि नहीं है। हमीलिये मेहतर के पेशे को जो न्यक्ति बिना किसी गौरवानु-भित के किए जा रहा है वह समाज की मङ्गल बुद्धि से उसे नहीं कर सकेगा। एक तरफ तो जातिब्यवस्था ने पेशो को धर्म के साथ सम्बद्ध किया है श्रीर दूसरी तरफ़ विभिन्न पेशो के सम्मान मे भी ऊँच-नीच की व्यवस्था बाँध दी है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो सभी पेशे धर्म हैं और इसी जिये एक समान सम्मान के श्रधिकारी हैं या फिर वे यदि समान नहीं है तो धर्म भी नहीं कहे जा सकते। इससे समाज में जबता श्रीर घष्टता का श्राना श्रनिवार्य है।

मध्ययुग के श्रनेक विचारकों ने इस ऊँच-नीच के भेद पर कसकर श्राघात किया है। उन्होंने इसे दूर कर देने का प्रयत्न भी किया है। ये प्रयत्न श्रिधकांशत धार्मिक मात्र से प्रेरित रहे है। इन श्रान्दोलनों के मूल में प्रायः सर्वत्र कुछ इस प्रकार का-तर्क रहा है कि सभी मनुष्य भगवान के बनाए हैं, सभी परम पिता की सन्तान हैं, श्रतएव सभी समान हैं।

ये श्रान्दोलन सफल नहीं हुए है। इन धार्मिक सन्तो के

नाम पर पन्थ चले हैं श्रीर पाय ऐसा हुआ है कि पन्थ ही या तो उसी कठोर ब्यवस्था के अनुयायी बन गए हैं या स्वयं एक श्रलग जाति बन गए हैं। नाथ लोगों की जाति बन गई है दिल्ला के लिगीयतों की जाति बन गई है। नाथ लोगों की जाति बन गई है। कान्हू के शिष्य सँपेरों की जाति बन गई है। जिन लोगों ने कूड़ा साफ्र करना चाहा था उनके नाम के कई घूर श्रीर बढ गए है। भारतीय इतिहाम इस बात का साची है कि ऊंच-नीच के मेद को उठा ंने के लिए धार्मिक और श्राध्यात्मिक प्रयत्न सफल नही हुए हैं। जो लोग श्रूप्य मी श्राशा लगाए हैं कि धार्मिक श्रान्दोलन करके इस फटोंग व्यवस्थ। को शिथिल कर देंगे वे इतिहास से बहुत कम सीख सके है। श्राध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोडे लोग ही पहुँच सकते है। बाकी लोग छोटे मोटे दुनियवी टंटों में उलके रह जाते है। वे श्राध्यात्मिक श्रादर्श को विकृत कर देते हैं।

राजनेतिक श्रीर श्रार्थिक कारणों से भी जातियों की मर्यादाएँ घटीबढ़ी हैं। राजकीय शक्ति पाजाने के बाद छोटी समम्मी जानेवाजी जाति भी
उत्तम चृत्रिय मान जी गई है श्रीर श्रार्थिक उन्नति के लाथ श्रूद का दर्जा
बढ़कर वैश्य का दर्जा बन गया है। इनके उदाहरण बहुत हैं। वस्तुतः
इन कारणों से जातियों की सामाजिक मर्यादा जितनी बढ़ी है उतनी भार्मिक
श्रान्दोजनों के कारण एकदम नहीं। ऐसा जगता है कि भारतवर्ष की शताधिक
जातियों को कल्याण-मार्ग की श्रोर श्रमसर करने का एकमात्र तरीका
यह है कि उनकी राजनैतिक श्रोर श्रार्थिक मर्यादा ऊँची की जाय।
जिस दिन इस श्रकारण दिलत जनसमूह में राजनैतिक गरिमा श्रीर
श्रार्थिक स्वाधीनता का सञ्चार होगा, उसी दिन वह वास्तव में मुक्त हो
सकेगा। भगवान की सन्तान होने का उनका दावा पहले स्वीकृत हो
चुका है परन्तु उस दावे से कोई विशेष जाम नहीं हुश्रा। नये सिरे
से उस दावे के बन्न पर वे जातियाँ श्रधिक उन्नत श्रीर श्रमसर हो ही
जायँगी, ऐसा विश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है।

लेकिन केवल हिन्दू ही इस देश मे नहीं बसते । श्रन्यान्य धर्माव-लम्बी भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या मुसलमाना की है। जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण दिन्दुओं से भिन्न है। मुसलमान लोग एक संघटित धर्ममत ( मज़हब ) के अनुयायी है। मज़हब मे धर्म-साधना ब्यक्तिगत नहीं, समूहगत होती है। यहां सामाजिक श्रौर धार्मिक विधि-निषेध एक दूसरे से गुँथे रहते हैं। 'हिन्दू' कहे जाने वाले जनसमूह में एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में बदल नहीं सकता, परन्तु मुसल-मानी जनसमूह का 'मज़हब' इसके ठींक विपरीत है। वह व्यक्ति को समृह का श्रङ्ग बना देता है। हिन्दू समाज की जातियाँ कई व्यक्तियों का समृह है, किन्तु मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक वृहत् समृह का श्रद्ध है। इसका सीधा मतलाब यह है कि हिन्दू समाज का व्यक्ति श्रपनी श्रवाग सत्ता रख़ता है, किन्तु कोई बाहर का श्रादमी उस जाति का श्रङ्ग नहीं बन सकता। मुसलमान समाज का व्यक्ति श्रपनी श्रवग सत्ता नहीं रखता श्रौर कोई भी बाहरी श्रादमी उस समाज का श्रङ्ग बन सकता है। इन दोनों दृष्टियों में बड़ा श्रन्तर है। इस प्रकार के अन्तर से यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकते । वस्तुतः इससे कहीं श्रधिक श्रन्तर श्रायों श्रौर दविड्रो के दृष्टि-कोणों में था; पर वे दोनों खूब श्रच्छी तरह मिल गए है। इसलिये हिन्दू श्रीर मुसलमान मिल ही नहीं सकते वह गलत मन्तव्य है। किस रास्ते मिल सकते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है।

जब हम मिखन के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारा उहे श्य ऐसे मिखन से है, जिससे समूची मनुष्यता कल्याया की श्रोर श्रव्यसर हो सके। ठगो में हिन्दु-मुस्लिम एकता बहुत दूर तक सफल हुई थी, पर वह एकता वांब्रनीय नहीं है। इतिहास से हम इस विषय में शायद कुछ सीख सकते हैं। मध्ययुग में हिन्दू श्रीर मुसलमानों को मिलाने के लिये भी धार्मिक श्रीर श्राध्यात्मिक प्रयास हुए हैं। उन्हें भी भग-वान् की दो प्यारी श्रांखों के समान बताया गया है। श्रव भी इस युक्ति से हिन्दू मुस्लिम मिलन की भूमिका प्रस्तुत करने का प्रथल हो रहा है। निस्संदेह इन प्रयत्नों के पीछे जो शुभ-बुद्धि है उसे श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। शुभ-बुद्धि का सर्वत्र स्वागत भी होना ही चाहिए, क्योंकि उससे किसी-न-किसी प्रकार मंगल ही साधित होता है; परन्तु इतिहास की शिचा यह है कि यह मंगल-साध्यन बहुत श्रप्रत्यच होता है। मुक्ते मुस्लिम-साहित्य के विशेष, श्रध्ययन का कोई सुयोग नहीं मिला, हिन्दू-साहित्य का भी बहुत श्रथला ज्ञान ही पा सका हूँ। इसिलये ज़ोर देकर कुछ कहने में संकोच होता है; परन्तु जितना कुछ साहित्य अन्य मूलों से पा सका हूँ, उस पर से कुछ नतीजे मेरे मन में ऐसे निकले हैं, जिन्हें कह देने से श्राशा है कि कल्याण ही होगा। श्रपनी श्रद्भज्ञता के भय से उन्हें दवा रखना श्रेयस्कर नहीं है।

मैंने तीन तरफ से हिन्दू-मुस्तिम मिलन'का सन्धान पाया है। एक मार्ग सन्त श्रीर विद्वज्जनों का रहा है। हिंदू श्रीर मुस्खिम जनता-जो वस्तुतः उच्चतर अर्थ मे एक ही धर्म का पालन करती है-इस विषय पर फारसी मे कुब पुस्तकें जिखी गई थीं। एक मज्म अ-उज्ज-बहरैन दाराशिकोह की लिखी है। इसका श्रंग्रेजी भाषान्तर मैने देखा है। पुस्तक में हिन्दू-मुस्खिम धर्मों का सम्मिखन कराने का प्रयास है। हिन्दी में भी ऐसी पुस्तकें जिखी गई है। ऐसी पुस्तकें भी बहुत हैं, जिन में कुरान श्रीर गीता तथा वेद श्रीर कुरान के भक्तिमय श्रावेग वाले पद्यों में भी समानता खोजी गई है भौर उच्चतर नीति के चेत्र में दोनों के उपदेशों की श्रभिन्नता प्रतिपादित हुई है। यह एक तरह का प्रयास है: परन्तु सुक्ते इसमे सफबता मिलती नहीं दिखाई दी। वस्तुतः प्रत्येक हिन्दू और प्रत्येक मुसलमान जानता है कि उच्चतर आध्यात्मिक चेत्र में कहीं मतह य नहीं है। एक ही परम शक्ति को दोनों श्रलग-श्रलग नामों से पुकारते हैं, एक ही परम पिता के सभी पुत्र हैं, एक ही त्याग-मय जीवन को सभी महापुरुष श्रादरणीय कह गये हैं। फिर भी इससे काम सिद्ध नहीं हुन्ना: क्योंकि साधारण जनता उच्चतर त्राध्यात्मिक श्रनुभूनियों की श्रपेता धर्म की रूढियों को श्रविक मानती है। ये रूढियां ही उसके बिये धर्म है। शख बजाना या बांग देना ज्यादा इन्द्रियग्राह्म श्राचार हैं श्रीर इसिबिए इन्हें प्रधान मानकर कलह का सूत्रपःत होता है।

एक दूसरा रास्ता नितान्त जौकिक है। नाच-गान, खेल तमारो, कपडे-गहने, खरीद-विकी श्रादि बातों में हिन्दू-मुस्लिम मिलन बहुत दूरप्रसारी है। परन्तु कठिनाई यह है कि जब तक इनके साथ उच्चतर मनोहत्ति का योग नहीं स्थापित हाता तब तक ये चीज़ें ह्वा के साथ उड जाती हैं। मामूली रमकावे से यह भीत महरा जाती है।

एक तीसरा चेत्र भी है जहाँ हिन्दू श्रीर मुसलमान सङ्कीच श्रीर मिमक छोडकर मिते है। इस चेत्र का मिलन इतना पक्का श्रीर श्रकृत्रिम हुश्रा है कि एकता के नाम पर श्रपील करने वाले श्रम-बुद्धि व्यक्ति तक इसकी ख़बर नहीं रखते । कारण कि इस चेत्र में श्रवगाव का भाव एकद्म लुप्त हो गया है। यह चेत्र है विज्ञान का। ऋरबी में बहुत पहले श्रार्यभट श्रीर ब्रह्मगुप्त श्रादि के ज्य तिष-प्रन्थों का श्रनुवाद हम्रा था। इन प्रन्थों के म्राधार भौर अनुकरण पर सुमक्तमान ज्योति-षियों ने अनेक अन्य लिखे। दशगुणोत्तर अंक-क्रम को अलखारिज़मी ने सारे यूरोप में फैजाया था। मुनजमान धर्म में मक्का की दिशा श्रीर प्रातः श्रीर सार्थं गोधूलि का बडा महत्त्व है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिये दोनों की विशेष ज़रूरत है। इन दोनों बातों का सुदम विवेचन करने के बिये मुसलमान ज्योतिषियों ने श्रवांश, देशान्तर-संस्कार तथा चर श्रीर उदयास्त का बड़ा सूचन श्रीर ब्यापक श्रध्ययन किया। हिन्दुश्रों का मुहूर्त्त शास्त्र मुस्लिम ज्योतिष मे गृहीत हुना है श्रीर भरबों का ताजक शास्त्र श्रीर रमज विद्या सस्कृत में सम्मानपूर्ण स्थान पा सकी है। इन शास्त्रों के पारिभाषिक शब्द अरबी भाषा के हैं। ताजक नीवकण्ठी के प्रसिद्ध सोलद्द योगों के नाम सीधे श्रावी से लिये गये हैं। इसराफ़, इकवाल, मणाऊ (मनम् ) आदि शब्द संस्कृत के नहीं, श्ररबी के हैं। चिकित्सा के प्रन्थों का भी श्ररबी में श्रनुवाद हुआ था। यूनानी चिकित्सा-पद्धित के साथ भारतीय पद्धित के मिश्रण से एक नई चिकित्सा-पद्धित हकीमी का जन्म हुआ जो हिन्दुओं और सुसलमानों की प्रतिभा के मिलन का बढ़ा सुन्दर फल हैं। इस प्रकार विज्ञान के जेत्र में हिन्दू और सुमलमान निम्मक श्रीर संकोच छोड़ कर मिले हैं। मुसलमान बादशाहों ने सौर वर्षों के साथ हिज़री सवत् का सामंजस्य स्थापित करके नये संवत् चलाये थे, जो हिन्दुओं के राष्ट्रीय संवत् बन गये हैं। फ़सली सन्, विलायती सन्, बंगाब्द श्रादि ऐसे ही सन् हैं। विस्तुत: इस चेत्र का मिलन जितना ठोस हुआ है उतना किसी चेत्र का भी नहीं। शायद इतिहास से हमें यह सीखना श्रभी बाकी है कि साम्प्रदायिक मिलन की भूमि वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। इसी को उत्ते जित करना वांछुनीय है।

भारतीय मनीषी ने कला, धर्म, दर्शन श्रीर साहित्य के ज़ेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं श्रीर भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी है। परन्तु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर नहीं है श्रीर सबका मुख भी एक ही श्रोर नहीं है। जल्दी में कोई फल पा लेने की श्राशा से श्रटकज्ञपच्चू सिद्धान्त कायम कर लेना श्रीर उसके श्राधार पर कार्यक्रम बनाना श्रमीष्ट सिद्धि में सब समय सहायक नहीं होगा। विकास की नाना सीढियों पर खडी जनता के किये नाना प्रकार के कार्यक्रम श्रावश्यक होंगे। इदेश्य की एकता ही हन विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परन्तु इतना निश्चित है कि जब तक हमारे सामने उदेश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तक तक कोई भी कार्य कितनी भो व्यापक श्रुभेच्छा के साथ क्यों न श्रारम्भ किया जाय, वह फलदायक नहीं होगा। बहुत से लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता को या हिन्दू-संघटन को ही लच्च मानकर उपाय सोचने लगते हैं। वस्तुतः हिन्दू-मुस्लिम एकता भी साधन है साध्य नहीं। साध्य है मनुष्य को

पशु-सामान्य स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर 'मनुष्यता' के श्वासन पर बैठाना । हिन्द् श्रीर मुस्लिम श्रगर मिलकर संसार में लूट-खसोट मचाने के जिये साम्राज्य स्थापन क ने निकल पर्डे तो उस हिन्द-मुस्लिम मिलन से मनुष्यता कॅप उठेगी, परन्तु हिन्दू-मुस्लिम मिलन का उद्देश्य है मनुष्य को दासता, जिंदमा, मोह, कुसंस्कार श्रीर परमुखा-पेन्निता से बचाना; मनुष्य को चुद स्वार्थ और श्रहमिका की दुनिया से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय श्रीर श्रीदार्य की दुनिया में ले जाना; मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को इटाकर परस्पर सदयोगिता के पितृत बंधन में बांधना । मनुष्य का सामू हिक कल्याण ही हमारा जन्य हो सकता है। वही मनुष्य का सर्वोत्तम प्राप्य है। श्रार्थ, द्रविड् शक, नाग, श्राभीर श्रादि जातियों के सैकडों वर्ष के संघर्ष के बाद हिन्द दृष्टिकोण बना है। नये सिरे से भारतीय दृष्टिकीया बनाने के खिये इतने ही लम्बे श्रसें की ज़रूरत नहीं है। धाज हम इतिहास को श्रधिक यथार्थ ढंग से समम सकते हैं और तद्नुकूल श्रपने विकास की योजना बना सकते हैं। धैर्य हमे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतिहास-विधाता के इंगित समम-कर ही हम अपनी योजना बनावें तो सफलता की श्राशा कर सकते हैं।

## भारतीय संस्कृति की देन

भारतीय संस्कृति पर कुछ कहने से पहले भैं यह निवेदन कर देना कर्त्तव्य सममता हूँ कि मैं संस्कृति को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की श्रपनी मौलिकता नहीं मानवा। मेरे विचार से सारे ससार के मनुष्यों की एक ही सामान्य मानव-संस्कृति हो सकती है। यह दूसरी बात है कि वह व्यापक संस्कृति श्रव तक सारे संसार में श्रनुभृत श्रौर श्रङ्गीकृत नहीं हो सकी है। नाना ऐतिहासिक परम्पराश्रों के भीतर से गुजर कर श्रीर भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर संसार के भिन्न-भिन्न समुदायो ने उस महान् मानवीय संस्कृति के भिन्न-भिन्न पहलुश्रो का साचारकार किया है। नाना प्रकार की धार्मिक साधनात्रों, कनात्मक प्रयत्नों श्रीर सेवा, भक्ति तथा योगमुलक श्रनभूतियो के भीतर से मनुष्य डस महान् सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है. जिसे इम 'संस्कृति' शब्द द्वारा न्यक्त करते है । यह संस्कृति शब्द बहुत श्रधिक प्रचित्रत है तथापि यह श्रस्पष्ट रूप में ही समका जाता है। इसकी मर्वसम्मत कोई परिमाषा नहीं बन सकी है। प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी रुचि ग्रौर मंस्कारों के ग्रनुसार इसका ग्रर्थ समस लेता है। फिर इसको पुरुद्म ग्रस्पष्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएँ ही संस्कृति है । इसकी अस्ष्टता का कारण यही है कि श्रव भी मनुष्य इसके सम्पूर्ण श्रीर व्यापक रूप को देख नहीं सका है। संसार के सभी महान् तत्व इसी प्रकार मानव- चित्त में श्रस्पष्ट रूप से श्राभासिन होते हैं। उनका श्राभासित होना ही उनकी सत्ता का प्रमाण है । मनुष्य को श्रेष्ठतर मान्यताए केवल श्रनुभूत होकर ही ग्रपनी महिमा सूचित करती हैं। उनको स्पष्ट श्रीर सुन्यवस्थित परिभाषा में बाँधना सब समय नम्भव नहीं होता। केवल नेति-नेति कह कर ही मनुष्य ने उस अनुभूति को प्रकाशित किया है। अपनी चरम सत्यानुभूति को प्रकट काते समय कवारदास ने इसी प्रकार की विवशता का श्रतुभव करते हुए कहा था-"'ऐसा लो नहिं तैसा लो मे केहि विधि कहीं अनुठा लो !" मनुष्य को सामान्य संस्कृति भी बहुत कुछ ऐमी ही अनुरी वस्तु है। मनुष्य ने उसे अभी तक सम्पूर्ण पाया नही है, पर उसे पाने के लिये व्यप्र भाव से उलीग कर रहा है। यह मार-काट, नोंच खमीट भीर कगडा-टटा भी उसा प्रयत्न के श्रंग है। श्रप को यह बात कुछ विरोधाभास-भी तागेगी, पर है सत्य। रास्ता खोजते समय भटक जाना थक जाना या भुर्वे मजा पढना, इस बात के सबूत नहीं हैं कि रास्ता खोजने की इच्छा ही नहीं है। कविवर रवीन्द्रनाथ ने अप्रनी कविञ्चनोचित भाषा में इस बात को इस प्रकार कहा है कि यह जो लुदार को दुकान की खटाखट श्रीर धूल-धकड है, इनसे वबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ वीगा के तार तैयार हो रहे है। जब ये तार बन जायंगे तो एक दिन इनकी मधुर सङ्गीत-ध्वनि से निश्चय ही मन श्रीर प्राण तृप्त हो जायँगे । ये युद्ध-विश्रह ये कूट-भीतिक दाँव-पेच, ये दुमन श्रीर शोषणा के साधन ये सब एक दिन समाप्त हो जायेंगे। मनुष्य दिन-दिन अपने महान् लच्य के नजदीक पहुँचता जायगा । सामान्य मानव-संस्कृति ऐसा ही दुर्लभ लच्य है । मेरा विश्वास है कि प्रत्येक देश श्रीर जाति ने अपना ऐ तिहासिक परम्पराश्रों श्रीर भौगोबिक परिस्थितियों के श्रनुसार उस महान् जच्य के किसी-न-किमी पहलू का अवश्य साचात्कार किया है र ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक साधनों के परिणामस्वरूप भिन्त-भिन्त देश और भिन्त-भिन्त जातियाँ एक दूसरे के नज होक आती जायँगी त्या-त्यों इन अश सत्यो की सार्थकता प्रकट

होती जायगी श्रोर हम सामान्य व्यापक सत्य को पाते जायँगे। श्राज की मारा मारी इसमें थोडा क्कावट डाज सकती है; पर इस त्रयत्व को नि.शेष भाव से समाप्त नहीं कर सकती। श्रयने इस विश्वास का कारण में श्रागे बताने का प्रयत्न करूंगा।

जो श्रादमी ऐसा विश्वास करता है, उसमे संस्कृति के साथ 'भार-तीय' विशेषण जोडने का अर्थ पूछना नितान्त संगत है। क्या 'भार-तीय'से मतलब भारतवर्ष के समस्त श्रव्हे बुरे प्रयत्न श्रीर संस्कार हैं ? नहीं, समस्त भारतीय संस्कार श्रद्धे ही हैं या मनुष्य की सर्वोत्तम साधना की श्रोर अप्रसर करने वाले ही है ऐसा मैं नहीं मानता । ऐसा देखा गया है कि एक जाति ने जिस बात को श्रपना श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्कार माना है, वह दूसरी जाति की सर्वोत्तम साधना के साथ मेल नहीं खाता। ऐसा भी हो सकता है कि एक जाति के संस्कार दूसरी जाति के संस्कार के एकदम उलटेपडते हो। हो सनता है कि एक जाति मन्दिरो और मुर्तियों के निर्माण मे ही श्रपनी कृतार्थता मानती ही श्रीर यह भी हो सकता है कि इसरी जाति उनको तोड डालने को ही श्रपनी चरम सार्थकता मानती हो। ये दोनो परस्पर विरुद्ध है। ऐसै स्थलो पर विचार करने की श्रावश्यकता होगी । सत्य परस्पर विरोधी नहीं होता। प्रसिद्ध सन्त रज्जवदास ने कहा था- 'सब साँच मिलै सो साँच है, ना मिलै सो फूड''। सम्पूर्ण सत्य श्वितोधी होता है। जहाँ भी श्रविरोधी दीखे, वहाँ सोचने की जरूरत होगी। हो सकता है कि दो भिन्न-भिन्न जन-ममुदाय मोहवश दो श्रसत्य बातो को ही बड़ा सत्य मान बैठे हों। हो सकता है कि दोनों में से एक सही हो श्रीर दुसरा गलत । साथ ही यह भी हो सकता है कि दोनो सही रास्ते पर हों; पर उनके ट प्रिशेख गजत हो। यदि हमें अपनी गलती मालूम हो तो उसे निर्मम भाव से छोड देना हागा। महाभारत ने बहुत पहले घोषणा की थी कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है, वह धर्म नहीं है क्यर्स है। सच्चा धर्म श्रविशोधी होता है-

धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्मः कुधर्म तत्। अविरोधी त् यो धर्मः स धर्मो युतिसत्तम॥

मैं जब 'भारतीय' विशेषण जोडकर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मै भारतवर्ष द्वारा अधिगत और साजात्कृत अविरोधी धर्म की ही बात करता हूँ। अपनी विशेष मौगो जिक परिस्थित में और विशेष ऐतिहामिक परम्परा के भीतर से मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करने के जिये इस देश के जोगों ने भी कुछ प्रयत्न किये है। जितने अंश में वह प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्यों के प्रयत्न का अविरोधी है. उतने अंश में वह उनका प्रक भी है। भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न जातियों के अनुमृत और साजात्कृत अन्य अविरोधी धर्मों की शाँति वह मनुष्य की जययात्रा में सहायक है। वह मनुष्य के सर्वोत्तम को जितने अंश में प्रकाशित और अप्रसर कर सका है उतने ही अंश में ह सार्थक और महान है। वही भारतीय संस्कृति है। उसको प्रकट करना, उसको ज्याख्या करना या उसके प्रति जिज्ञासा-भाव उचित है। यह प्रयास अपनी बढाई का प्रमाणपत्र संग्रह करने के जिये नहीं है, बित्क मनुष्य की जययात्रा में सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्ररोचित है। इसी महान उद्देश्य के जिये उसका अध्ययन, मनन और प्रकाशन होना चाहिए।

मनुष्य की जययात्रा ! क्या मनुष्य ने किसी श्रज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिये श्रपना दुईर रथ जोता है ? मनुष्य की जययात्रा ! क्या जानबूक्तकर लोकचित्त को ब्यामोहित करने के लिये यह पहेली जैसा वाक्य
बताया गया है ? मनुष्य की जययात्रा का क्या अर्थ हो सकता है ?
परन्तु मैं पाठकों को किसो प्रकार के शब्द-जाल में उलक्काने का
सकल्प लेकर नहीं श्राया हूँ । मुक्ते यह वाक्य सचमुच बड़ा बल देता
है । न जाने किस श्रनादि-काल के एक श्रज्ञात मुहूर्त में यह पृथ्वी
नामक प्रहपिषड सूर्य-मण्डल से टूटकर उसी के चारों श्रोर चक्कर काटने
लगा था । मुक्ते उस समय का चित्र कल्पना के नेनो से
देखने में बड़ा श्रानन्द श्राता है । उस सद्यस्त्रुटित धरित्री-पिएड में

ज्वलन्त गैस भरे हुए थे। कोई नहीं जानता कि इन असंख्य अग्निगर्भ-कर्णों में से कियमें या किनमे जोवतत्व का अकुर वर्तमान था। शायद वह सर्वत्र परिव्याप्त था। इसके बाद लाखों वर्ष तक धरती टंडी होती रही. लाखो वर्ष तक उस पर तरल-तप्त घातुओं की लहा छेह वर्षा होती रही. लाखो वर्ष तक उसके भीतर और बाहर प्रलयकाएड मचा रहा, पृथ्वी अन्यान्य प्रहो के साथ सूर्य के चारो और उसी प्रकार नाचती रही जिस प्रकार खिलाड़ी के इशारे पर सरकस के घोडे नाचते रहते हैं। जीवतन्त्र स्थिर श्रविचुब्ध भाव से उचित श्रवसर की प्रतीचा में बैठा रहा । श्रवमर श्राने पर उसने समस्त जड़शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके सिर उठाया-नगरय तृणांकुर के रूप में ! तब से आज तक संपूर्ण जदशक्ति अपने आकर्षण का समूचा वेग लगाकर भी उसे नीचे की श्रोर नहीं खीच सकी। सृष्टि के इतिहास में यह एकदम अघटित घटना थी। श्रव तक महाकर्ष ( ग्रेविटेशन पावर ) के विराट वेग को रोकने में कोई समर्थ नहीं हो सका था। जीवतत्त्व प्रथम वार अपनी अर्ध्वगामिनी वृत्ति की श्रदमा ताकत के बल पर इस महाकर्ष को श्रस्वीकार कर सका । तब से वह निरन्तर अग्रसर होता गया । भनुष्य उसी को अतिम परि-गति है। वह एक कोश से अनेक कोशो के जटिल सङ्घटन में,कर्मेन्द्रियों से ज्ञानेन्द्रियों की थ्रोर, ज्ञानेन्द्रिय से मन श्रौर बुद्धि की तरफ संकुचित होता , हुआ मानवात्मा के रूप में प्रकट हुआ। पिडतो ने देखा है कि मनुष्य तक श्राते-श्राते, प्रकृति ने श्रपने कारखाने में श्रसंख्य प्रयोग किये हैं। प्रराने जन्तुओं की विशाल ठठरियाँ आज भी यत्र-तत्र मिल जाती है और उन असंख्य प्रयोगों की गवाही दे जाती है। प्रकृति अपने प्रयोगों में कृपण कभी भी नहीं रही है। उसने बरबादी की कभी परवाह नहीं की। दस बन्नों के जिये वह दस लाख बीज बनाने में कभी कोताही नहीं करती । यह सब क्या व्यर्थ की श्रंधता है, सुस्पष्ट योजना का श्रभाव है या हिसाब न जानने का दुष्परिखाम है ? कोन बतायेगा कि किस महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रकृति ने इतनी बरबादी सही है ? हम केवल

जानते हैं कि जब जीवतस्व समस्त विध्न-वाधात्रों को ऋतिक्रम करके मनुष्य-रूप मे श्रमिव्यक्त हुए तब इतिहास ही बदल गया। जो कुछ जैमा होना है, वह होकर ही रहेगा-यही प्रकृति का श्रचल विधान है । कार्य-कारण बनता है आर नये कार्य को जन्म देता है । कार्य-कारणों की इस नीरंध्र ठोस परम्परा में इच्छा का कोई स्थान नहीं था। जो जैसा होने को है, वह होकर ही रहेगा। इसी समय मनुष्य श्राया। उसने इस साधारण नियम को अस्वीकार किया । उसने अपनी इच्छा के ब्बिए न जाने कहाँ से एक फाँक निकाला। जो जैसा है वैसा ही मानि लेने की विवशता को उसने नहीं माना, जैसा होना चाहिए, वही बडी बात है। इस जगह से सृष्टि का दूसरा अध्याय शुरू हुन्ना र एक वार कल्पना कीजिए तरल-तप्त धातुत्रों के प्रचयह समुद्र की, निरन्तर भरने वाले सभारी-अभूर कार्याः। इन्हिर्द्य र्व-रेजे, की, विपुत्त जरु संवात की, और फिर करपना कीजिए चुद्रकाय मनुष्य की ! विराट् ब्रह्माण्ड निकाय, कोटि-कोटि नत्तत्रों का श्रक्षिमय श्रावर्तन्त्य, श्रनन्त शून्य में निरन्तर उद्यमान श्रीर विनाश-मान नीहारिका पुञ्ज विस्मयकारी हैं; पर उनसे अधिक विस्मयकारी है मन्ष्य, जो नगरय स्थान-काल मे रहकर इनकी नाप-जोख करने निकल पड़ा है। क्या मनुष्य इस सृष्टि की अन्तिम परिण्ति है ? क्या विधाता 4 ने केशवदास के वीरबल की भाँति इस कृती जीव की रचना करके हाथ माड जिया है—मै करतार बजी बजवीर दियो करतार दुहूँ कर तारी ! कौन कह सकता है ? परन्तु यह क्या मनुष्य की श्रमीघ जययात्रा नहीं है ? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि समस्त गलतियों के बावजूर मनुष्य भी मनुष्यता की उचतर श्रमिव्यक्तियों को श्रोर ही बढ रहा हे?

यह जो स्थूल से सूच्म की श्रोर श्रयमर होता है, जो कुछ जैसा होने वाला है, उसको वैसा ही न मानकर जैसा होना चाहिए, उसकी श्रोर जाने का प्रयत्न है, यही मनुष्य की मनुष्यता है। श्रनेक बातों में मनुष्य श्रौर पश्च में कोई भेद नहीं है। मनुष्य पश्च की

अवस्था से ही अञ्चलर होकर इस अवस्था में श्राया है। इसलिए वह स्थूल को छोडकर रह नही सकता। यही कारण है कि मन्त्य को दो प्रकार के कर्तन्य निवाहने पड़ते हैं : एक स्थूल को सुधा निवृत्त करना और दूसरा सुच्म से सूच्मतर तत्त्व की श्रोर बढनेवाली श्रपनी ऊर्ध्वंगामिनी ्रिति को सन्तुष्ट करना । श्राहार-निद्रा श्रादि के साधन भी मनुष्य को जुटाने पडे दैं। यद्यपि मनुष्य-बुद्धि ने इनमे भी कमाल का उत्कर्ष दिखाया है, पर प्रयोजन प्रयोजन ही है। प्रयोजन के जो श्रतीत है, जहाँ मनुष्य की अनंदिनी वृत्ति ही चरितार्थ होती है, वहाँ मनुष्य की ऊर्ध्वगामिनी वृत्ति को सन्तोष होता है। ज्यॉ-ज्यो मन्ष्य सघ बद्ध होकर रहने का श्रभ्यस्त होता गया है त्यो-त्यों उसे सामाजिक सघटन के जिए नाना प्रकार के नियम-कानून बनाने पडे । इंग्रु संघटन को दोषहीनः श्रीर गतिशील बनाने के बिए उसने दण्ड-पुस्कार की व्यवस्था भी की, इन बातों को एक शब्द में सभ्यता कहते है। आर्थिक व्यवस्था, री जनीतिक संघटन, नेतिक परम्परा और सौदर्यबोध को तीवतर करने की योजना, ये सम्यता के चार स्तंभ है। इन सबके सम्मिलित प्रभाव में सरकृति बनती है। सभ्यता मनुष्य के बाह्य प्रयोजनो को सहजलस्य , करने का विश्वात है और संस्कृति प्रयोजनातीत श्रन्तर श्रानन्द की श्रमिव्यक्ति। परन्तु शायद किर मै पहेलियो की बोली बोलने लगा हूँ। श्राप जानना चाहेगे कि यह बाह्य प्रयोजन श्रीर श्रन्तर श्रभिन्यक्ति क्या बला है ? किसको तुम बाह्य कहते हो श्रीर किमको श्रन्तर, तुम्हारे कथन में प्रमाण क्या है ?

यह जो हमारे बाह्यकरण हैं—कर्मेन्द्रिय श्रीर ज्ञानेन्द्रिय है— ये हमारे श्रायन्त स्थूल प्रयोजनों के निवर्तक हैं। मन इनसे सूचम है, बुद्धि श्रीर भी सूचम है। मन से हम हजार गज की लम्बाई की भी एकाएक घारणा नहीं कर सकते; पर बुद्धि द्वारा, ज्योतिषी कोटि-कोटि प्रकाश वर्षों मे फैले हुए ग्रह-नचत्रों की नाप-जोख किया करते हैं। परन्तु बुद्धि भी बड़ी चीज नहीं है। बुद्धि से भी बढ़कर कोई वस्तु है। वही श्रन्तरतम है। गीता में कहा है — इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु पराबुद्धे योंबुद्धेः पर तस्तु सः ।

जो वस्तु केवल इन्द्रियों को सन्तुष्ट कर सके, वह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। जो वस्तु मन को सन्तुष्ट कर सके, अर्थात् हमारे भावावेगों को संतोष दे सके, वह पहली से सूच्म होने पर भी बहुत बड़ी नहीं है। जो बात बुद्धि को सन्तोष दे सके, वह जरूर बड़ी है, पर वह भो बाह्य है। बुद्धि से भी परे कुछ है। वही वास्तव है, उसका संतोष ही काम्य है। परन्तु वह क्या है? मैं भारतीय मनीषा के इस मन्तव्य तक प्रापकों ले आकर यह आशा नहीं कर रहा हूं कि आप शास्त्रवाक्य पर विश्वास कर लें। मैं इसके निकट आपको ले आकर छोड़ देता हूं, क्योंकि मै जानता हूं कि यहाँ तक आकर आप इसकी गहराई में पैठने का प्रयत्न अवस्य कोगे। जब तक इसकी गहराई में पैठने का प्रयत्न नहीं किया जाता तब तक मनुष्य के बड़े-बड़े प्रयत्नों का रहस्य समक में नहीं आयगा।

तैत्तरीय उपनिषद् मं भृगुवरुकी वरुण के पुत्र भृगु की मनोरंजक कथा दी हुई है। श्रुगु ने जाकर वरुण से कहा था कि हे भगवन, में ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। पिता ने तप्र करने की आज्ञा दी। किंदिन तपस्या के बाद पुत्र ने समसा—अन्न ही ब्रह्म है। पिता ने फिर तप्र करने को कहा। इस बार पुत्र कुछ और गहराई में गया। उसने प्राण् को ही ब्रह्म समसा। पिता को सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने पुत्र को पुनः तप करने के बिए उत्साहित किया। पुत्र ने फिर तप किया और समसा कि मन ही ब्रह्म है। पिता फिर भी असंतुष्ट ही रहे। फिर तप करने के बाद पुत्र ने अनुभव किया—विज्ञान ही ब्रह्म है। पर पिता को अब भी संतोष नहीं हुआ। पुनर्वार कठिन तप के बाद पुत्र ने समसा—आनद हो ब्रह्म । पुनर्वार कठिन तप के बाद पुत्र ने समसा—आनद हो ब्रह्म है। यही चरम सत्य था। इस प्रकार अन्न (भौतिक पदार्थ)—प्राण्—मन—विज्ञान (ब्रिंड्र)—आनन्द (अध्यास्म तत्त्व)—ये ही ज्ञान के पाँच

स्तर है। ये उत्तरोत्तर सुच्म हैं। इन्हीं पाँचों को त्राश्रय करके संसार के भिन्त-भिन्न दार्शनिक मत बने हैं। साधारखतः इनको आश्रय करके दो-दो प्रकार के मत बन जाते हैं। तर्काश्रित मत श्रौर विश्वास-समर्थित मत । संदेह को उदिक्त करनेवाला तर्काश्रित मत फिलासफी का प्रतिपाद्य मत बन गया है श्रीर विश्वास को श्राश्रय करके श्रद्धा को उद्गिक्त करने वाला मत धर्म विज्ञान का। भारतवर्ष का ईतिहास श्रन्य देशों से कुछ विचित्र रहा है। सभ्यता के उव:काल से लेकर श्राधुनिक काल के श्रारंभ तक हमसे इस देश में नाना मानव-समूहों की धारा बराबर इस देश में श्राती रही है। इसमें सभ्य, श्रर्धमभ्य श्रीर वर्बर सभी श्रेगी के मनुष्य रहे हैं। भारतीय मनीषो शुरू से ही मनुष्य के बहुविध विश्वासों श्रीर मतो को जानने का अवसर पा सके हैं। इसीलिए यहाँ धर्म विज्ञान श्रीर तत्त्व जिज्ञासा कभी परस्पर विरोधी मत नहीं माने गये। भारतीय ऋषि ने दोनो का उचित सामंत्रस्य किया है। शायद इस विषय में भारतवर्ष सारे संसार को कुछ दे सकता है। भारतवर्ष के दार्शिमक साहित्य के त्रालोचको को त्रारचर्य हुन्ना है कि इस देश में उस चीज का कभी विकास ही नहीं हो पाया, जिसे फिजासफी वहते है। भारतवर्ष के दर्शन धर्म पर श्राधारित बनाये गये हैं। 'दर्शन' शब्द का श्चर्थ ही देखना है। इसका श्रन्तिनिहत श्चर्य यह है कि 'दर्शन' कुछ सिद महात्मात्रों के देखे हुए ( साचात्कृत ) सत्यो का प्रतिपादन करते हैं। जैसा कि हमने श्रभी जच्य किया है, यह 'देखना' तब वास्तविक होगः जब वह केवल इदिय द्वारा, प्राण द्वारा,मन द्वारा यहाँ तककि बुद्धि द्वारा भी दृष्ट स्थूल तथ्यों को पोछे छोड़कर उस वस्तु के द्वारा देखा गया हो जो भ्रानन्दस्वरूप है, जो सबके परे श्रौर सबसे सूचम है। यही स्वसंवेद्य ज्ञान है। परंतु यह नहीं समक्तना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी श्रनुभव करता है, वह सत्य ही है। शरीर श्रीर मन की शुद्धि श्रावस्यक है। जब तक मनुष्य का बाहर और भीतर शुद्ध, निर्मेत श्रीर पवित्र नहीं होते तब तक वह गलत वस्तु को सत्य समस सकता है। चंचला मन से कोई मामूली समस्या भी ठीक-ठीक समाहित नहीं होती। यह जो बाह्य श्रीर श्रन्त करणों को शुद्धि है, यही भारतीय दर्शनों की विशेष्णता है। जैसे तैसे रहकर, जै श तैसा सोचकर बड़े सत्य को श्रनुभव नहीं किया जा सकता। चंचल चित्त केवल विकृत चिन्ता में ही लगा रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस चंचल चित्त को वश करने के उपाय बनाये है। इसी उपाय का बाम योग है। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि यद्यपि मन बड़ा चंचल है श्रीर उसे वश में करना कठिन है तथापि श्रभ्यास श्रीर वैराग्य से उसे वश में करना किया जा सकता है। श्रभ्यास श्रीर वैराग्य के लिये भारतीय साहित्य में शताधिक ग्रन्थ वर्तमान हैं। संभवत: सारे संसार के बुद्धिजीवी इस विषय में यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। केवल वौद्धिक विश्लेषण द्वारा सत्य तक नहीं पहुचा जा सकता। सर्वंत्र श्रभ्यास श्रीर वैराग्य श्रीर वैराग्य श्रीवर्ष होरा सत्य तक नहीं पहुचा जा सकता। सर्वंत्र श्रभ्यास श्रीर वैराग्य श्रीर वैराग्य श्रीवर्ष होरा सत्य तक नहीं पहुचा जा सकता। सर्वंत्र श्रभ्यास श्रीर वैराग्य श्रीवर्ष होरा सत्य तक हो।

हमने श्रभी जिन पाँच तत्त्वो को जच्य किया, उनमे सबसे स्थूल हे यह शरीर, फिर प्राण श्रोर फिर मन। शरीर का प्रतीक विंदु है। भारतीय मनीषियों ने श्रनुभव किया है कि इनमें से किसी एक को संयत करने का श्रभ्यास किया जाय तो बाकी संयत हो जाते है। भारतवर्ष के नाना श्राध्यात्मिक पंथ इन तीनों को संयत करने के ऊपर जोर देने के कारण श्रज्य-श्रज्य हो गये है। संयमन की विधि भी सर्वत्र एक नहीं है। नाना बौद्ध श्रोर शाक्त साधनाश्रो में विन्दु को वश में करने की विधियाँ बताई गई है, इठयोग प्राण को वश करने के पत्त में है, राज-योग मन को वश करने की विधि बताता है। ये सब श्रभ्यास द्वारा सिद्ध होते हैं। ऊपर-ऊपर से देखनेवाजे श्राजोचक भारतीय साधनागों में इतना श्रधिक भेद देखते हैं कि उन्हें समक्त में ही नहीं श्राता कि ये विभिन्न पंथ किस प्रकार श्रपने को एक ही मूज उद्गम से उद्भूत बताते हैं। गहराई में जानेवाले के जिये ये विरोध नगएय है। नाना माँति के श्रभ्यास के द्वारा साधक विदु, प्राण श्रीर मन को रिथर करता है। तब जाकर श्रन्तःकरण निर्मेज स्फटिक मणि के समान होता है। परन्त

आन्ति का श्रवकाश रहता है। इसी लिये भारतीय मनी िषयों ने केवल श्रम्यास को ही एकमात्र साधन नहीं माना। श्रम्यास के साथ वैराग्य होना चाहिए। राग-द्वेष-वश जो इन्द्रियचाञ्चल्य होता है, उसको रो इना, राग श्रीर विराग के विषयों को श्रलग श्रलग समस सकना. मन द्वारा विषयों की चिन्ता श्रीर श्रम्त मे मान सिक उत्सुकता को दबा देना—ये सब वैराग्य के भेद हैं; परन्तु श्रम्रकी वैराग्य तब होता है जब श्रम्तरात्मा समस्त इंदियार्थों से श्रीर मन-बुद्धि श्रादि सब तत्त्वों से श्रपने को पृथक् समस्त जेता है। इस प्रकार श्रम्यास श्रीर वैराग्य से चित्त स्थिर होता है श्रोर बुद्धि निर्मल होती है—केवल उसी समय परम सत्य का साचात्कार होता है।

मेरा अनुमान है कि विचार का यह प्रकृष्ट पंथ है, परन्तु यह मेरा दावा नहीं है कि में इस बात को ठोक-ठीक समस्र मकता हूँ । वस्तुतः यह साधना का विषय है, परतु यह समस्रना कठिन नहीं है कि किसी बात को सचाई तक पहुँचने के लिये एक प्रकार के बौद्धिक वैराग्य की आवश्यकता है। ससार की समस्त जटिल समस्याएँ नित्य-प्रति श्रीर भी जिटलतर इसिलिये होती जाती है कि इनपर विचार करनेवा को में मान-सिक संयम श्रीर बौद्धिक वैराग्य का श्रभाव है। लोग श्रपने-श्रपने विशेष स्वार्थों श्रीर विचार-पद्धतियों के भीतर से दूसरों को देखने का प्रयास करते है श्रीर समस्याएँ श्रीर भी जटिलतर होती जाती हैं। बौद्धिक वैराग्य ही मुनुष्य को संस्कृत बनाता है।

भारतवर्ष का साहित्य वडा विशाल और विपुल है। उसने ज्ञान और साधना के चेत्र में नाना भाव से विचार किया है। मैं सबकी चर्चा करने योग्य अधिकारी भी नहीं हूं और यहाँ इतना समय भी नहीं है; परंतु इतना समरण कर लेना उचित है कि यह जो आध्यात्मिक परमसत्य की उपलब्धि है और जिसके लिय शारीरिक, माः सिक और बौद्धिक संयुम और वैराग्य की बात बताई गई है—सिर्फ यहो एकमात्र काम्य नहीं बताया गया। यद्यपि यह परमोत्तम कच्य है, आह इस लच्य की पूर्ति

के पहले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऋण चुका खेने पड़ते हैं। बहुत थोडे लोगों को इन ऋगों से छुटकारा दिया गया है। श्रिधिकांश लोग इन ऋगों को चुकाये बिना किसी भी बडी साधना के अधिकारी नहीं हो सकते। भारतीय विश्वास के ग्रनुसार मनुष्य तीन प्रकार के ऋगो को ले कर पैदा होता है। ये तीन ऋण हैं --देवऋण, ऋषिऋण और पितऋण। •पैदा होते ही मनुष्य श्रपने संध्रां शरीर श्रीर इन्द्रियों को पा जाता है। ये इन्द्रियां उसे न मिजतीं तो न तो वह संसार का कुछ ग्रानंद ही उपभोग कर सकता, न कुछ नया दे ही सकता। निश्चय ही वह माता-पिद्ना के निकट इसके बिये ऋणी है। परन्तु वस्तुतः वह अनादिकालीन धारा का परिणाम पित्-पितामहो ने उसे जो शरीर दिया है, उसका क्या कोई प्रतिदान दे सकता है? भारतीय मनीषी ने इसका एकमात्र उपाय यह बताया है कि मनुष्य इसे ऋण के रूप में स्वीकार कर की श्रीर पित-पितामहों की इस धारा को श्रागे बढा दे। धारा रुद्ध न होने पावे। कौन जानता है, भविष्य में उसी धारा में कौन कृती बालक पैदा होकर संसार को नई रोशनी दे। इसीलिये शास्त्रकारों ने पित्त्रस्ण से मुक्ति पाने का उपाय संतान उत्पन्न करना भ्रौर उन्हे शिक्षित बनाकर समाज के हाथों सौंप जाने को बताया है। फिर मन्ह्य पैदा होते ही अनेक विद्वानों त्रीर विज्ञानियों की त्रुाविष्कृत ज्ञानराशि को सहज ही पा जाता, है। हर व्यक्ति को नये सिरे से अगर अपना-श्रपना प्रयोग और ग्रावि-क्कार चलाना पडता तो मनुष्य की यह दुनिया कैपी बन गई होती, यह केवल सोचने की ही बात है। सो मनुष्य इस प्रकार श्रतीत के ऋषियों का ऋष लिए हुए पैदा होता है। इसे चुकाने का उपार्य, ज्ञान की घारा को रचा श्रीर उसे श्रयसर कर देना है। विद्या पढ़ना श्रीर ज्ञानधारा को श्रग्रसर करना कोई कृतित्व नहीं है, सिर्फ कर्जा चुकाने का कर्तन्यपालन-मात्र है। फिर अन्न को पैदा करनेवाली पृथ्वी, जल बर-सानेवाले मेघ, प्रकाश देनेवाला सूर्य आदि प्राकृतिक शक्तियाँ--जिन्हें भारतीय मनीवी देवता कहता है-हमें अनायास मिल गई हैं।

भारतीय मनीषी ने इनके ऋण से मुक्ति पाने का उपाय बाँटकर भोग करना बताया है। जो तुम्हारे पास है, उसे सबको बाँटकर प्रहण करो। सो ये तीन ऋण मनुष्य के ऊपर जन्म से ही जदे आते हैं। इन तीन ऋणों को चुकाये बिना मोच पाने का प्रयत्न पाप है। भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति से यह कम से कम आशा की गई है कि वह समाज को स्वस्थ और शिचित सन्तान दे, प्राचीन ज्ञान-परंपरों की रचा करे और उसे आगो बढाने का प्रयत्न करे और प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त संपद् को निजी सम्कर दवा न रखे। ये ऋण हैं। मनुस्मृति के छठवे अध्याय में कहा गया है कि जो इनको चुकाये बिना ही मोच की कामना करता है, वह अधःपतित होता है—

ऋगानि त्रीरयपाकृत्य मनो मोत्ते ,निवेशयेत्। श्रनपाकृत्य मोत्तन्तु सेवमानो त्रजत्यधः।। जब तक ये ऋग चुका नही दिये जाते तब तक मनुष्य को बड़ी बात सोचने का श्रधिकार नहीं है।

सारतवर्ष ने एशिया और यूरोप के देशो को अपनी धर्मसाधना की उत्तम वस्तुएँ दान दो हैं। उसने श्राहिंसा और मैत्री का
संदेश दिया है, जुद्र दुनियबी स्वार्थों की उपेचा करके विशाल श्राध्यारिमक अनुभूतियों का उपदेश दिया है और उनसे जिन बातों को
प्रहण किया है वे भी उसी प्रकार महान् और दीर्घस्थायी रही हैं। उचतर चेत्र के श्रादान-प्रदान के ठोस चिह्न अब भी इस भूमि के नीचे से
निकलते रहते हैं और विदेशों में मिल जाया करते हैं। हमारा धर्मविज्ञान, हमारा मूर्ति और मन्दिर-शिल्प, हमारा दर्शन-शास्त्र, हमारे
काव्य और नाटक, हमारी चिकित्सा और ज्योतिष संसार मे गये हैं,
सम्मानित और स्वीकृत हुए हैं और संसार की उच्च चिताशील जातियों
से थोडा-बहुत प्रभावित भी हुए हैं। मैं श्राज श्रापको उस दिब्य लोक
की सैर नहीं करा सका जहाँ भारतीय श्राचार्य पर्वतों श्रीर रेगिस्तानों को
लांच कर श्रहिंसा और मैत्री का संदेश देते हैं, जहाँ हमारे शिल्पी गांधार

श्रीर यवन कलाकारों के साथ मिलकर पत्थर में जान डाल रहे हैं, जहाँ श्ररब श्रौर ईरान के मनीषियों के साथ मिलकर वे चिकित्सा श्रौर ज्योतिष का प्रचार कर रहे है, जहाँ मलय श्रीर यवद्वीप मे वहाँ के निवासियों से मिलकर शिल्प श्रीर कला मे नया प्राण संचार कर रहे हैं, मैं उस परम मोहक लोक में श्रापको न ले जाकर शास्त्रीय नीरस विचारों में उलभाये रहा: परन्तु इसके लिये मुक्ते चमा माँगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारतीय मनीषियों ने श्रपने देशवामियों में जीवन के श्रावश्यक कर्तव्यो, सयम श्रीर वैराग्य की महिमा श्रीर स्थूल की श्रपेत्ता सूच्य की श्रीर मुकने का जो प्रेम पैदा किया उसका ही परिखाम है कि भारतवर्ष दीर्घकाला तक पश्चसुलभ चुद्र स्वार्थों का गुलाम नहीं बन सका । श्राज हम सांस्कृतिक दृष्टि से जों बहुत नीचे गिर गये है, उसका प्रधान कारण यही है कि हम इस महान् श्रादर्श को भूल गये है। मेरा विश्वास है कि इन आदर्शों को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर अक्षण करने से हम तो ऊपर उठेंगे ही, सारे संसार को भी उसमे कुछ-न-कुछ ऐसा श्रवश्य मिलेगा. जिससे उसे वर्तमान प्रवयंकर श्रवस्था से उबरने का मौका मिले।

भारतवर्ष ने सामान्य मानवीय संस्कृति को पूर्ण श्रौर व्यापक बनाने की जो महती साधना की है, उसके प्रत्येक पहलू का श्रध्ययन श्रौर प्रकाशन हमारा श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए।

## हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री

हिन्दी साहित्य का इतिहास केवल संयोग श्रीर सीभाग्यवश प्राप्त हुई पुस्तकों के श्राधार पर नहीं खिखा जा सकता। हिन्दी का साहित्य सम्पूर्णतः लोक-भाषा का साहित्य है। उसके लिए संयोग से मिली पुस्तके दी पर्याप्त नहीं हैं। पुस्तकों में बिखी कातों से हम समाज की किसी विशेष चिन्ताधारा का परिचय पा सकते है, पर उस विशेष चिन्ताधारा के विकास में जिन पारवैवतीं विचारो श्रीर श्राचारों ने प्रभाव डाला था, वे, बहुत सम्भव है, पुस्तक रूप मे कभी लिपिबद्ध हुए ही न हैं। श्रीर यदि जिपिबद्ध हुए भी हों तो सम्भवतः प्राप्त न हो सके हो। क वीरदास का बीजक दीर्घकाल तक बुन्देलखंड से मारखंड श्रीर वहाँ से बिदार होते हुए धनौती के मठ में पडा रहा श्रीर बहुत बाद में प्रकाशित किया गया । उसकी रमैनियों से एक ऐसी धर्म-साधना का श्रनुमान होता है. जिसके प्रधान उपास्य निरंजन या धर्मराज थे। उत्तरी उड़ीसा श्रीर कारखंड में प्राप्त पुस्तकों तथा स्थानीय जातियों की श्राधार-परम्परा के अध्ययन से यह श्रनुमान पुष्ट होता है। पश्चिमी बंगाल श्रीर पूर्वी बिद्वार में धर्म ठाकुर की परम्परा श्रव भी जारी है। इस जीवित सम्प्र-द्भाय तथा उड़ीसा के श्रद्ध विस्मृत सम्प्रदायों के श्रध्ययन से बीजक के कि भारतीय देश द्वारा श्रद्धामत धर्मसाधना का समर्थन होता है। इस प्रकार कबीरदास का बीजक इस समय यद्यपि श्रपने पुराने विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं है-

उसमें बाद के अनेक पद प्रचिप्त हुए हैं—तथापि वह एक जनसमुदाय की विचार-परम्परा के अध्ययन में सहायक है। कबीर का बीजक केवज अपना ही परिचय देकर समाप्त नहीं होता। वह उस से अधिक है। वह अपने इद्गिर्द के मनुष्यों का इतिहास बताता है।

भारतीय समाज ठीक वैसा ही हमेशा नहीं रहा है, जैसा छाज है। नये-नये जनसमूह इस विशाल देश में बराबर आते रहे हैं और अपने-श्रपने विचारों श्रीर श्राचारों का प्रभाव छोडते रहे हैं। श्राज की समाज-व्यवस्था कोई सनातन व्यवस्था नहीं है। श्राज जो जातियाँ समाज के निचले स्तर में पडी हुई हैं, वे सदा वही रही हैं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार समाज के ऊपरी स्तर में रहने वाली जातियाँ भी नाना परिस्थितियों को पार करती हुई वहाँ पहुँची है। इस विराट जनसमुद्र का सामाजिक जीवन काफ़ी स्थितिशील रहा है। फिर भी ऐसी धाराश्रों का नितान्त श्रभाव भी नहीं रहा है, जिन्होंने समाज भेड़ा की ऊपर से नीचे तक श्राबोडित कर दिया है। ऐसा भी एक जमाना था, जब इस देश का एक बहुत बडा जनसमाज ब्राह्म स्थि को नहीं मानता था। उसकी श्रपनी श्रलग पौराणिक परम्पराथी, श्रपनी समाज- व्यवस्था थी, अपनी लोक-परलोक भावना थी। मुसलमानों के आने के पहले ये जातियाँ हिन्दू नहीं कही जाती थीं। किसी विराट सामा-जिक दबाव के फलस्वरूप एक बार समूचे जनसमाज को दो बडे-बडे कैम्पों में विभक्त हो जाना पड़ा-हिन्दू श्रीर मुसलमान । गोरखनाथ के बारह सम्प्रदायों मे उनसे पूर्व काल के अनेक बौद्ध, जैन, शैव और शाक्त सम्प्रदाय संगठित हुए थे। उनमें कुछ ऐसे सम्प्रदाय,जो केन्द्र से ऋत्यन्त दूर पड गये थे, मुसलमान हो गये, कुछ हिन्दू। हिन्दी-साहित्य की पुस्तकों से ही उस परम शक्तिशाली सामाजिक दबाव का श्रुनुमान होता है। इतिहास में इसका कोई श्रौर प्रमाण नहीं है, परन्तु परिणाम देखकर निस्तन्देह इस नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि मुसज्जमानों के आगमन के समय इस देश में प्रत्येक जनसमूह को किशी-न-किसी बड़े कैम्प में शरण लेनी

पड़ी थी। उत्तरी पंजाब से लेकर बंगाल की ढाका किमरनरी तक के श्रद्ध चन्द्राकृति भूभाग में बसी हुई जुलाहा जाति को देख कर रिजली ने श्रनुमान किया था कि इन्होंने कभी सामृहिक रूप में मुसलमानी धर्म स्वीकार किया था। है हाल कि खोजों से इस मत की पुष्टि हुई है। ये लोग न-हिन्दू-न-मुसलमान योगी-सम्प्रदाय के शिष्य थे।

साहित्य का इतिहास पुस्तको, उनके लेखको और कवियों के उद्भव भीर विकास की कहानी नहीं है। वह वस्तुतः अनादि काल-प्रवाह में निरन्तर प्रवहमान जीवित मानव-समाज की ही विकास-कथा है। ग्रन्थ और ग्रन्थकार, किंव और कान्य, सम्प्रदाय और उनके आचार्य, उस परम शक्तिशाली प्राण्धारा की और सिर्फ इशारामर करते हैं। वे ही मुख्य नहीं हैं। मुख्य है मनुष्य। जो प्राण्धारा नाना अनुकूल-प्रतिकृत्व अवस्थाओं से बहती हुई हमारे भीवर प्रवाहित हो रही है उसको समक्ते के लिए ही हम साहित्य का इतिहास पढते हैं।

सातवीं-श्राठवीं शताब्दी के बाद से लेकर तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी का लोक भाषा का जो साहित्य बनता रहा, वह श्रधिकांश उपेलित है। बहुत काल तक लोगों का ध्यान इधर गया ही नहीं था। केवल लोकसाहित्य ही क्यों, वह विशाल शास्त्रीय साहित्य भी उपेत्रित ही रहा है, जो उस युग की समस्त साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक चेतना का उत्स था। काश्मीर के शैव साहित्य, वैष्णुव संहिताश्रो का विपुल साहित्य, पाशुपत शैवों का इतस्ततो विचित्र साहित्य, तन्त्रग्रन्थ, जैन श्रौर बौद्ध श्रपश्रंश प्रन्थ श्रभी केवल शुरू किये गये हैं। श्रेडर ने जमकर परिश्रम न किया होता तो संहिताश्रो का वह विपुल साहित्य विद्वन्मंडली के सामने उपित्रत ही न होता, जिसने बाद में सारे भारतवर्ष के साहित्य को प्रभा- ित किया है। मेरा श्रवुमान है कि हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखने

के पहले निम्नलिखित साहित्यों की जाँच कर लेना बडा उपयोगी होगा, जिनकी भ्रव्ही जानकारी के बिना हम न तो भक्ति-काल के साहित्य को समक्ष सकेंगे भ्रौर न वीरगाथा या रीतिकाल को——

- १. जैन श्रीर बौद्ध श्रपभ्रंश का साहित्य।
- २. कारमीर के शैवों और दिच्या तथा पूर्व के तान्त्रिकोका साहित्य।
- ३. उत्तर ग्रौर उत्तर-पश्चिम के नाथो का साहित्य।
- ४. वैष्णव श्रागम।
- ४. पुराया।
- ६. निबन्धग्रन्थ।
- ७ पूर्व के प्रच्छन्न बौद्ध-वैष्णवो का साहित्य।
- विविध लौकिक कथाश्रीका साहित्य।

जैन अपभंश का विपुत्त साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। जितना भी यह साहित्य प्रकाशित हुमा है, उतना हिन्दी के इति-हास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जोइन्दु (योगीन्द्र) श्रीर रामसिंह के दोहों के पाठक स्वीकार करेंगे कि क्या बौद्ध, क्या जैन श्रीर क्या श्रीव (नाय) सभी सम्प्रदायों में एक रूढिविरोधी श्रीर श्रन्तम् बी साधना का दाना दसवी शताब्दी के बहुत पहले वँध चुका था। बौद्ध अपभ्रंश के अन्य भी इसी बात को सिद्ध करते है। योग-प्रवणता, श्रन्तम् बी साधना श्रौर परम प्राप्तव्य का शरीर के भीतर ही पाया जा सकना इत्यादि बातें उस देशव्यापी साधना का केन्द्र थीं। यही बातें श्रागे चलकर विविध निगुंग सम्प्रदायों में श्रन्य भाव से स्थान पा गईं। निगुंग साहित्य तक दी यह साहित्य हमारी सहायता नहीं करेगा। काव्य के रूपों के विकास श्रीर तत्कालीन लोकचिन्ता का भी उसमे परिचय मिलेगा । राहुलजी जैमे विद्वान तो स्वयम्भू की रामायण को हिन्दी का सबसे श्रेष्ठ काव्य मानते हैं। यद्यपि वह अप-अंश का ही काव्य है, तथापि महापुराण अादि अन्थो को जिसने नहीं पढा. वह सचमुच ही एक महान् रसस्रोत से वंचित रह गया। रीति-

काल के श्रध्ययन में भी यह साहित्य सहायक सिद्ध होगा।

काश्मीर का शैव साहित्य श्रमत्यच रूप से हिन्दी-माहित्य को प्रभा-वित करता है। यद्यपि श्रो जगदीश बनर्जी और मुकुन्दराम शास्त्री श्रादि विद्वानों के प्रयत्न से वह प्रकाश में श्राया है, फिर भी उसकी श्रोर विद्वानों का जितना ध्यान जाना चाहिए उतना नहीं गया है। हिन्दी में पं॰ बलदेव उपाध्याय ने इसके और तन्त्रों के तत्त्ववाद का संचित्त रूप में परिचय कराया है, पर इस विषय पर और भी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिएं। यह श्राश्चर्य की बात है कि उत्तर का श्रद्ध ते मत दिच्या के परशुरामकल्पसूत्र के सिद्धान्तों से श्रत्यधिक मिजता है। साधना की श्रन्त.प्रवाहित भावधारा ने देश श्रीर काल के व्यवधान को नहीं माना।

हिन्दी मे गोरखपन्थी साहित्य बहुत थोड़ा मिलता है। मध्ययुग में मत्स्येन्द्रनाथ एक ऐसे युगसन्धिकाल के आचार्य है कि अनेक सम्प्र-दाय उन्हे श्रपना शिद्ध श्राचार्य मानते हैं। हिन्दी की पुस्तकों मे इनका नाम 'मछन्दर' श्राता है। परवर्ती संस्कृत ग्रन्थों में इसका 'शुद्धीकृत' सस्कृत रूप ही मिलता है। वह रूप है 'मत्स्येन्द्र', परन्तु साधारण योगी मत्स्येनद् ,की श्रपेचा 'मच्छन्दर' नाम ही ज्यादा पसन्द करते है। श्रीचन्द्रनाथ योगी जैसे शिचित श्रौर सुधारक योगियो को इन श्रशिचितों' की यह प्रवृत्ति श्रच्छी नहीं लगी है। (योगिसम्प्रदाया-विष्कृति, पृ० ४४६-१)। परन्तु हाल की शोधों से एसा लगता है कि 'मच्छन्दर' नाम काफी पुराना है श्रीर शायद यही सही नाम है। मःस्येन्द्रनाथ (मच्छन्द) की लिखी हुई कई पुस्तकें नेपाल दरबार लाइब्रेरी में सुरचित है। उनमे से एक का नाम है कौलज्ञान-निर्णय। इसकी जिपि को देखकर स्वर्भीय महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने श्रनुमान किया था कि यह पुस्तक सन् ईसवी की नवीं शताब्दी की लिखी हुई है (नेपाल सूचीपत्र द्वितीय भाग, पृ० ११)। हाल ही में डा० प्रबोध वन्द्र बागची महोदय ने उस पुस्तक की मत्स्थेन्द्रनाथ की

श्रन्य पुस्तकों (श्रकुलवीरतन्त्र, कुलानन्द श्रीर ज्ञानकारिका) के साथ सम्पादित करके प्रकाशित किया है। इस पुस्तक की पुष्पिका में मच्छ्र , मच्छन्द श्रादि नाम भी श्राते हैं। परन्तु बच्य करने की बात यह है कि शैव दार्शनिकों में श्रेष्ठ श्राचार्य श्रभिनवगुप्त पाद ने भी मच्छन्द नाम का हो प्रयोग किया है और रूपकात्मक अर्थ समस्ताकर उसकी व्याख्या भी की है। उनके मत से श्रातानवितान वृत्यात्मक जाल को बताने के कारण मच्छन्द कहलाए (तन्त्रलोक, पृ० २४) श्रीर यन्त्रालोक के टीकाकार जयद्रथ ने भी इसी से मिलता-जुलता एक रलोक उद्धत किया है, जिसके श्रनुसार मच्छ चपल चित्तवृत्तियों को कहते हैं। उन चपला वृत्तियों का छेदन किया था। इसीलिए वे मच्छन्द कहलाए। कबोरदास के सम्प्रदाय मे त्राज भी मत्स्य, मच्छ त्रादि का साकेतिक अर्थ मन समका जाता है (देखिये कबीर बीजक पर विचारदाल की टांका, पृ० ४०)। यह परम्परा श्रभिनव गुप्त तक जाता है। उसके पहले भी नहीं रदी होगी, ऐसा कहने का कोई कारण बद्दी है। श्रधिकतर प्राचीन बौद सिद्धों के पदों से इस प्रकार के प्रमाण संग्रह किये जा सकते हैं कि प्रज्ञा ही मत्स्य है (जनेंब श्रॉव रायल एशियाटिक सोसाइटी श्रॉव बंगाल, जिल्दारद, १६३० ई०, नं० १-दुची का प्रबन्ध) । इस प्रकार यह श्रासानी से श्रनुमान किया जा सकता है कि मत्स्येन्द्रनाथ की जीविता-वस्था में रूपक के अर्थ में उन्हें मच्छन्द कहा जाना नितान्त असंगत नहीं है। इन छोटी-छोटी बातों से पता चलता है कि उन दिनों की ये धार्मिक साधनाएँ कितनी अन्त:सम्बद्ध है।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि भक्ति-साहित्य का अध्ययन श्रव भी बहुत उथला ही हुआ है। सगुण और निर्गुणश्वारा के अध्ययन से ही मध्ययुग के मनुष्य को अच्छी तरह ममस्ता जा सकता है। भगवत्-प्रेम मध्ययुग की सबसे जीवन्त प्रेरणा रही है। यह भगवत्-प्रेम इन्द्रियप्राह्म विषय नहीं है और मन और बुद्धि के भी अतीत समसा गया है। इसका आस्वादन केवल आचरण द्वारा ही हो सकता है। तक वहां तक नहीं पहुंच सकता, परन्तु फिर भी इस तत्त्व को अनुमान के द्वारा समस्तने-समस्ताने का प्रयत्न किया गया है और उन आचरखों की तो विस्तृत सूची बनाई गई है, जिनके व्यवहार से इस अपूर्व भागवत रस का आस्वादन हो सकता है। आगमों में से बहुत कम प्रकाशित हुए हैं। मागवत के व्याख्यापरक संग्रह-प्रनय भी कम ही कुपे हैं। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' को आश्रय करके भक्ति-शास्त्र का जो विपुल साहित्य बना है, उसकी बहुत कम चर्चा हुई है। इन सबकी चूर्चा हुए बिना और इनको जाने बिना मध्ययुग के मनुष्य को ठीक-ठीक नहीं समस्ता जा सकता।

तानित्रक आचारों के बारे में हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पुरन्कें एकदम मौन हैं, परन्तु नाथमार्ग का विद्यार्थी आसानी से उस विषय के साहित्य और आचारों की बहुत्तता तस्य कर सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कवीर द्वारा प्रमावित अनेक निर्णुण सम्प्रदायों में अब भी वे साधनाएं जी रही है जो पुराने तान्त्रिकों के पंचामृत, पंच-पवित्र और चतुरचन्द्र की साधनाओं के अवशेष हैं। यहां प्रसंग नहीं है। इसिलए इस बात को विस्तार से नहीं लिखा गया, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि हमारे इस साहित्य के माध्यम से मनुष्य को पढ़ने के अवेक मार्गों पर अभी चलना बाकी है।

कबीरदास के बीजक में एक रथान पर लिखा है कि "ब्राह्मन वैस्नव एकहि जाना" (१२वीं ध्विन)। इससे ध्विन निकलतो है कि ब्राह्मण भीर विष्णुव परस्पर-विरोधी मत हैं। मुक्ते पहले-पहल यह कुछ श्रजीब बात मालूम हुई। ज्यों-ज्यों मैं बीजक का श्रध्ययन करता गया, मेरा विश्वास हढ होता गया कि बीजक के कुछ श्रंश पूर्वी श्रीर दिल्खी बिहार के धर्ममत से प्रभावित हैं। मेरा श्रजुमान था कि कोई ऐसा प्रच्छनन बौद्ध वैष्णुव सम्प्रदाय उन दिनों उस प्रदेश में श्वत्रय रहा होगा, जिसे ब्राह्मण कोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते होंगे। श्री नगेनद्दनाथ वसु ने उद्दीसा के पांच वैष्णुव किवयों की रचनाश्रों के क्रध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि ये वैष्णव किव वरतुत. माध्य-मिक मत के बौद्ध थे और केवल ब्राह्मण-प्रधान राज्य के भय से अपने को बौद्ध कहते रहे। मैंने अपनी नई पुरनक 'कबीरपंथी साहित्य' में विरतार-पूर्वक इस बात की बांच की है। यहां प्रसंग केवल यह है कि हिन्दी साहित्य के प्रन्थों का अध्ययन अनेक लुप्त और सुप्त मानव चिन्ता-प्रवाह का परिचय दे सकता है। केवल पुस्तकों को तिथि-तारीख तक ही साहित्य का इतिहास सोमाबद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्य-समाज बही जिंदल वस्तु है। साहित्य का अध्ययन उसका अनेक गुत्थियों को सुन्नम्ना सकता है।

परनत इन सबसे श्रिषक श्रावश्यक हैं विभिन्न जातियों, सम्मदायों श्रोर साधारण जनता में प्रचित्तत दन्तकथाएं। इनसे हम इतिहाप के श्रमेक भूले हुए घटना प्रसंगों का ही पिरचय नहीं पायेंगे, मध्ययुग के साहित्य को समस्मेन का साधन भी पा सकेंगे। सारखंड श्रोर उद्दीसा तथा पूर्वी मध्यप्रान्त की श्रमेक लोक-प्रचलित दन्तकथाएँ उन श्रमेक मुख्यों को सुलक्ता सकती हैं, जो कशीरपन्थ की बहुत गृह श्रीर दुरूह काते समस्मी जाती हैं। इस श्रोर बहुत श्रिषक ध्यान देने की श्रावश्यक्ता है। विभिन्न श्राकहों श्रीर नृतत्त्वशारत्राय पुरतकों में इतस्ततो-विचित्र बातों का संग्रह भी बहुत श्रच्छा नहीं हुश्चा है। ये सभी बातें हमारे साहित्य को समस्मने में सहायक हैं। इनके बिना हमारा साहित्य इतिहास श्रध्रा ही रहेगा।

## : १२ :

## संस्कृत का साहित्य

संस्कृत-साहित्य से इम क्या सीख सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कि ति है। सस्कृत का साहित्य इतना विशाल है कि उसके समूचे रूप को ध्यान में रखकर कोई उत्तर देना आसान नहीं। लगभग छ इजार वर्षों से पन्द्रइ लाख वर्ग मील में बसे हुए करोड़ों मनुष्यों ने कई पीढ़ियों तक इस साहित्य का सर्जन किया है और आज भी यह किया बन्द नहीं हुई है। 'साहित्य' शब्द अपने व्यापक अर्थ में जिन विषयों का ज्ञान कराता है, वे सब-के-सब इस साहित्य में विद्यमान हैं। संसार में इतने दीर्घकाल तक बनने वाला और इतने विशाल जन-समूह को आन्दोलित करने वाला शायद दूसरा साहित्य नहीं है। इसीलिए इसकी विशेषताओं के सम्बन्ध में जल्दी में कुछ कह देना अनुचित है।

बहुत प्राचीन काल से ही संस्कृत-साहित्य के दो मोटे विभाग कर लिए गए हैं: (१) वैदिक और (१) लौकिक। सन् ईसवी के आरम्म के कुछ आगे और कुछ पीछे तक का काल भारतीय इतिहास में बडा उथल-उथल का समय है। इन दिनों यवन, शक, ऋषिक, तुंलार, हूण आदि विदेशी लुटेरे और आकामक बार-बार उत्तरी सीमान्त पर आक्रमण करते रहे और कुछ काल के लिए उत्तर-भारत का जीवन-क्रम वित्रुष्ट और अस्तर्थस्त होता रहा। सन् ईसवी के आरंभ के

क्रमभग सवा दो सौ वर्ष बाद मगध का प्रसिद्ध नगर पाटिलिपुत्र चार सौ वर्षों की गाढ़ निद्रा के बाद एकाएक जाग उठा। इन्हीं दिनों चन्द्रगुप्त नामधारी एक साधारण राजक्रमार, जिनका विवाह प्रसिद्ध क्रिच्छ्रवि वंश की राजक्रमारी से हुआ था, प्रवल पराक्रम के साथ आक्रमणकारियों की बाढ़ रोकने में समर्थ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त और पौत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने इस बाढ़ के मूल को ही दुर्वल बना दिया। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का साम्राज्य दिमाजय से नर्मदा तक फैल गया। इस नूतन जागरण ने भारतीय जन-समृह में नवीन राष्ट्रग्रेयता। और विद्या प्रेम का बोज बोया।

इस युग में राज-कार्य से लेकर समाज, धर्म श्रौर साहित्य तक में एक श्रद्भुत क्रान्ति का परिचय मिलता है। ब्राह्मण धर्म श्रौर संस्कृत-भाषा एकदम नवीन प्राण लेकर जाग उठे। पुराने चत्रयों द्वारा ब्यव-हत प्रत्येक शब्द का मानो उद्देश्य के साथ बहिष्कार कर दिया गया। कुषाणो द्वारा समर्थित गांधार-शैली की कला एकाएक बन्द हो गई श्रीर संपूर्णतः स्वदेशी मूर्ति-शिल्प श्रीर वास्तु-शिल्प की प्रतिष्ठा हुई। राजकीय परों के नाम नए सिरे से एकदम बदब दिये गये। समाज भौर जाति की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया, इस बात का भी सबत मिलता है। सारा उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन लेकर नई डमंग के साथ श्रवतरित हुआ। इन काज से भारतीय चिन्तास्रोत एक दम नई दिशा की श्रोर मुंडता है। साहित्य की चर्चा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नये घुनाव की उपेचा नहीं कर सकता। जिन दो-तीन सौ वर्षों की श्रोर शुरू में इशारा किया गया है, उनमें भारतवर्ष में शायद विदेशी जातियों के एकाधिक श्राक्रमण हुए थे, प्रजा संत्रस्त थी, नगरियां विध्वस्त हो गईं थीं। जनपद श्राग की जपटो के शिकार हुए थे। कालिदास ने अयोध्या की द।रुण दीनावस्था दिखाने के बहाने ही गुप्त-सम्राटों के पूर्ववर्ती काल की समृद्ध नगरियों की जो दुर्शा हुई थी, उसका अत्यन्त हृदय-विदारक चित्र खींचा है। शक्तिशाली राजा के श्रभाव में नगरियों की श्रसंख्य श्रष्टालिकाएं भग्नजीर्ण श्रीर पितत हो चुकी थीं, उनके प्राचीर उह गए थे श्रीर दिनान्त-कालीन प्रचण्ड श्रांधी से विध्वस्त मेघपटल की भाँति वे श्रीहीन हो गये थे। उसी छिन्न-भिन्न नष्टगय भारतवर्ष में गुष्त -सन्नाटों ने नए प्राण की श्रतिष्ठा की थी। इस युग का साहित्य उस नवीनता का प्रत्यच्च साची है। नाना उत्थान-पतनों के श्रावर्त में भारतवर्ष का बहुत-कुछ खो गया था, बहुत-कुछ नया प्राप्त हुश्रा था। उस समूचे का परिचायक साहित्य ही बौकिक संस्कृत का साहित्य है।

सन् १८८२ में सिविल सर्विस के अंग्रेज विद्यार्थियों के सामने बवाख्यान देते हुए प्रो॰ मैक्समूलर ने इस वैदिक साहित्य का एक शब्द में बड़ा सुन्दर परिचय दिया था। वह शब्द है श्रुतीत, परे ( Transcendent, beyond) "उससे उस सांत जगत की बाव कही. वह कहेगा, श्रनन्त के बिना सांत जगत् निरर्थक है, श्रसम्भव है। उससे मृत्यु को बात कहो, वह इसे जन्म कह देगा । उससे काल की बात कही, वह इसे सनातन तत्व की छाया बता देगा। हमारे (यूरोपियनों) के निकट इन्द्रिय साधन है। शस्त्र हैं, ज्ञानशाप्ति के शक्तिशास्त्री इंजन हैं, किन्तु उसके (वैदिक युग के किन के ) लिए श्रगर सचमुच भोखा देने वाले नहीं तो कम-से-कम सदा ही जबर्दस्त बन्धन हैं. आतमा की स्वरूपोपलविध में बाधक हैं। हमारे लिए यह पृथ्वी, यह श्राकाश, यह जीवन, यह जो हम देख सकते हैं श्रौर हम छू सकते हैं श्रीर जो इम सुन सकते हैं, निश्चित है, धुव है। इम समक्ते हैं, यही, यहीं हमारा घर है, यहीं हमें कर्त्तब्य करना है, यहीं हमें सुख-सुविधा प्राप्त है; लेकिन उसके लिए यह पृथ्वी एक ऐसी चीज है जो किसी समय नहीं थी श्रीर ऐसा भी समय श्रावेगा जब यह नहीं रहेगी। यह जीवन एक छोटा-सा सपना है, जिससे शीघू ही हमारा छुटकारा हो जायगा, हम जाग जायेंगे। जो वस्तु घौरों के निकट नितान्त सत्य है, उससे अधिक असत्य उसके निकट और कुछ है ही

नहीं श्रीर जहां तक उसके घर का सम्बन्ध है, वह निश्चित जानता है कि वह चाहे श्रीर जहां कहीं भी हो, इस दुनिया में नहीं है।" संज्ञे प में वैदिक साहित्य का यही परिचय है। जौकिक संस्कृत का साहित्य बनते समय ये विचार दह भाव से प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। कम्फल अवश्य मिलेगा, मनुष्य का जीवन यहीं तक समाप्त नहीं होता। उसका आदमा सनातन है। किए का फल भोगना पडता है। इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में। उसमें भी नहीं तो श्रीर श्रागे; परन्तु यह हिसाब यहीं चुक नहीं जाता।

श्राज के भारतीय धर्म, समाज, श्राचार-विचार क्रिया-कार्णड श्रादि में सर्वत्र गुप्तकाजीन साहित्य की श्रामिट छाप है। जो पराशा श्रीर स्मृतियां निस्संदिग्ध रूप से श्राज प्रमाण मानी जाती हैं, वे श्रन्तिम तौर पर गुप्त काल में भी सम्पादित हुई थीं। जो कान्य श्रीर नाटक गुप्त-काल में रचे गए थे वे आज भी भारतवर्ष का चित्त हरण किए हुए हैं। जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए थे, वे श्राज भी भारतीय चिन्तास्रोत को बहुत कुछ गति प्रदान कर रहे हैं। आज गुप्तकाल के पूर्ववर्ती शास्त्र और साहित्य की भारतवर्ष केवल श्रद्धा और भक्ति से पूजा भर सकता है, ज्यवहार के जिए उसने गुप्त-काल के निर्घारित प्रन्थों को <del>दी स्रीकार</del> किया है। गुप्त-युग के बाद भारतीय मनीषा की मौलिकता मोयरी हो गई । टीकाओं और निबन्धों का युग शुरू होगया । थीकाओं की छः छः बाठ-त्राठ पुरत तक चलती रहीं।बाज जब हम किसी विषय की आलोचना करते समय अपने यहां के शास्त्रों की दुहाई देते हैं तो श्रधिकतर इसी काल के बने ग्रंथों की श्रोर इशारा करते हैं।यद्यपि गुप्त सम्राटों का प्रबद्ध पराक्रम छटी शताब्दी में दीवा पड गया था. पर साहित्य के चेत्र में उस युग के स्थापित आदशीं का प्रभाव किसी-न-किमी रूप में ईसा की नवीं शताब्दी तक चलता रहा।

संस्कृत-साहित्य को एक सरसरी निगाह से देखने पर हजारों वर्षी से निरन्तर प्रवहमान मानवचिन्तन का विराट खोत प्रत्यच दिखाई दे जाता है। हम हजारो वर्ष के मनुष्य के माथ एक सूत्र में आवद्ध हो जाते है। कितने संघर्षों के बाद मनुष्य-समाज ने यह रूप प्रहण किया है! विशाल शतु-वाहिनी चुधित बुक्गाजि के समान हम महादेश में आई है, उसका प्रचण्ड प्रतापानल थोडे ही दिनों मे फेन बुद्-बुद् के समान विज्ञीन हो गया है। बड़े-बड़े धमनत शाश्वत शान्ति का संदेश लेकर आए है और मनुष्य की दुर्ब जतायों के आवर्ष में न जाने किधर बह गए हैं। दुर्दान्त राजशक्तियां मेध-घटा की भांति धुमड कर आई है और अचानक आए हुए प्रचण्ड वायु के कोके से न जाने कहां विज्ञान हो गई हैं। संस्कृत-साहित्य हमें हतिहास की कठोर वास्त-विकताओं के सामने खड़ा कर देता है। मनुष्य अन्त तक अजेय है, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती। उतावली बेकार है। सब कुछ आज ही समाप्त नहीं हो जाता। चार दिन की शक्ति पर अभिमान करना क्यार्थ है।—"सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बनजारा!"

हम लोग म्राज म्रपने जरही में लिखे हुए उथले विचारों को छुपा हालने के लिए हास्यास्पद हंग से न्यम हो जाते हैं। कमो-कभी पित्रकामों के मुलपूष्ट पर किवता छपाने के लिए मजेदार लहाइयां भी हो जाती हैं। किव लोग रुपये के बल पर काष्य—जगत् में यगस्वी होने का प्रयत्न करते भी देखे गए हैं। संस्कृत—साहित्य का इतिहास निर्मम वैरागी की भीति सावधान कर देता है कि यह सब बालिश (बच्चो का—सा) प्रयत्न है। दुर्बार काल—स्नोत सबको बहा देगा। सुनहले भचरों में छपी हुई पोधियां उस स्नोत के थपेहों को बर्दास्त करने की शक्ति नहीं रस्तीं। वही बचेगा, जिसे मनुष्यके हृदय का म्राअय प्राप्त होगा। कितने राजकिव विलीन होगए, कितने शौकीन नाटककार मन्तिहित होगए। बच रहे हैं कालिदास मौर भवसूति, न्यास मौर वाल्मीकि, बाल भीर जयदेव। मनुष्य को काल के विस्तीण मैदान को पार करना है। वह व्यथं का जंजाल ढोता नहीं चलेगा। बहुत-कुक फेंक देगा, बहुत-कुळ गिर जायगा। बचेगा वही जो उसके हृदय के

रक्त से मिला हुन्ना होगा। ये लेख, ये पत्रिकाएँ, ये सुनहरी पोथियाँ सब दिल बहस्राने के बाल-प्रयत्न हैं। इनके लिए फगइना भी बाल-प्रयत्न ही है!

दावरर केर्न ने श्राश्चर्य के साथ जिला है कि संस्कृत के प्रन्यकारों को श्रपना परिचय छिपाने की विचित्र श्रादत है। न जाने कितनों ने श्रपनी ब्रत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों को देवताय्रों श्रौर ऋषियों के नाम बिब दिया है ! यूरोप में अपना नाम पुस्तक के साथ रख कर श्रमर होने की प्रवृत्ति हास्यास्पदता तक पहुंच गई थी। संस्कृत का साहित्य-कार इस माया को सहज ही काट सकता था। सूर्यसिद्धान्त का लेखक ज्योतिष का श्रद्भुत परिडत था, परन्तु उसका नाम हमें नही मालूम । आज के दिन्दी लेखक कुछ इस बात से सीख सकते हों तो बहुत बुरा नहीं होगा। संस्कृत का लेखक वक्तन्य वस्तु के प्रति श्रद्भुत संयम और निष्ठा का परिचय देता है। जब वह पराशर और वशिष्ठ के नाम पर पुस्तक जिस्तता है तो उसका कर्तव्य अत्यन्त पवित्र हो जाता है। वह किसी प्रकार इन नामों के साथ लघुता को नहीं जुड़ने देगा। इसिबए जान बदाकर वक्तन्य वस्तु का सर्वोत्तम देने का प्रयत्न करेगा। यही कारण है कि संस्कृत के समृचे साहित्य में इल्के भाव से किसी बात की चर्चा नहीं मिलेगी । संस्कृत कवि श्रीर प्रंयकार के बन्धन भनेक हैं। उन समस्त बन्धनों के भीतर से स्वानुभूत सस्य को प्रकाशित करने के लिए कठोर संयम और मानसिक अनुशासन की ब्रावश्यकता थी। संस्कृत के विशात मण्डार में जितने प्रथ हैं उनमें से प्रत्येक के खेलक ने इन गुणों का परित्रय दिया है। श्रध्ययन को पुराना भारतीय पवित्र तप माना करता था। शायद समुचे जगत् के आधुनिक साहित्यकार इस विषय में संस्कृत बेखक से कुछ-न--कुछ श्रवश्य सीख सकते हैं।

संस्कृत प्रनथकार ने अपने युग के समस्त ज्ञान-विज्ञान को अपनी भाषा में ले आने का प्रयस्न किया था। 'म्लेच्छ्' समक्त कर जिन्हे वह जैसे नदी की प्रत्येक बूँद दूसरे को ठेल कर अविराम प्रवाह पैटा करती है-वैसे ही मनुब्य-जाति के अनेक व्यक्ति और व्यक्तिपुजन इस मानव-प्रवाह को निरतर श्रागे देलते गए हैं । संरक्षत का साहित्य हमें बताता है कि विपत्ति और कष्ट माते है और चले जाते है. समृद्धि भीर धना-ढ्यता फेन बुद्-बुद् के समान कालस्त्रोत में उत्पन्न होते हैं श्रीर विलीन हो जाते हैं. म.म्राज्य श्रीर धर्मराज्य उठते हैं श्रीर गिरजाते हैं. परतु 'मनुष्य' फिर भी बचा रहता है। शताब्दियों की यात्रा से वह क्लान्त नहीं होता। चलना श्रीर श्रागे बढ़ना उसका स्वामाविक धर्म है। इतिहास-विधावा की श्रज्ञात योजना का ठीक-ठीक स्वरूप इस नहीं जीनते. पर संस्कृत का साहित्य उच्च स्वर से पुकार कर कहता है कि वह योजना मंगल की श्रोर अग्रयर हो रही है। युद्ध श्रीर विग्रद केवल उस जय-यात्रा में बिखा ह विद्योभ भन्ने ही पैदा कर दे, परन्तु उस मंगल-यात्रा को रोक नहीं सकते।

## ; 23:

# पुरानी पोथियाँ

इस देशमें दीर्घकालसे लिखनेकी प्रथा प्रचलित है। परन्त जल-वायुकी श्रानुकूलता न होनेके कारण पोथियां बहुत दिनों तक नहीं टिक पार्ती। यही कारण दै कि इस देशमें बहुत पुराने जमानेकी लिखी पोथियां नहीं मिलती। फिर भी ऐसी पोथियां कर नहीं मिली हैं. जिनका नाना दृष्टियों से बढ़ा महत्त्व है। साधारण जनता इनका महत्त्व नहीं जानती और इसीबिये बहुत-सी पोथियां नष्ट हो जाती हैं। पोथियों के संबद और उदारका कार्य श्रमी शुरू ही हुआ सममना चाहिए, फिर भी विदेशी तथा देशी विद्वानी ने अनेक अंथोंका उद्धार किया है। इन पोथियों में से कुछेक प्रत्यन्त मुल्यवान पोथियों का पंसारियों की दुकानों से, गृदब्खानों के चिथडों से, क्रबर खोदने वालों से और कभी-कभी सिगार के जिये पत्ना जलाते हुए सैनिकों से उद्धार किया गया है। अब भी देश के नाना भागों में नाना भाव से पुरानी पोथियां सड रही हैं। उनकी स्रोर जनता की दृष्टि का जाना नितान्त बांच्छनीय है। श्री-निकेतन के ग्राम कार्य-कर्ताओं को एक बार एक उजाड घरमें से बहुत-से पुराने ताइपत्रों का बंडल प्राप्त हुआ, जिसमें अनेक प्राचीन पुस्तकों के पन्ने थे। दुर्भाग्यवश इस बंडल का अधिकांश भाग सडकर नष्ट हो चुका था। गांव के लोगों में पुरानी पोथियों के बारे में अनेक श्रंध-विश्वास प्रचित हैं। उनकी कहीं पूजा होती है और कहीं-कहीं छूने में भी डर श्रनुभव किया जाता है।

श्रव तक हिन्दुस्तान की सबसे श्रधिक शाचीन पुस्तकें जो मिली हैं, वे या तो भोजपत्र पर जिस्ती हुई हैं या ताजपत्र पर। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि इस देश में काग़ज पर पुस्तकों के तिखने का प्रचतन बाद में हुया है। कहा जाता है कि चीन वालों ने सन् १०४ ई० में पहले पहल काग़ज़ बनाया था। परन्तु उसके क़रीब साढे चार सौ वर्ष पहले का एक प्रमाण ऐसा भी मौजूर है. जिससे साबित होता है कि हिन्दुस्तानी लोग भी रुई के चिथड़ों को कूटकर काग़ज़ बनाया करते थे। सिकंदर के निधार्कस नामक सेनापित ने 'लिखा है कि दिन्दुस्तान के लोग रुई के चिथहों को कूटकर जिखने की चीज़ बनाते हैं। स्पष्टही यह चीज़ काग़ज़ रही होगी, पर कुछ युरोपियन पंडितों की न्याख्या यह है कि यह वस्तु कागज़ नहीं; बल्कि कपडे का 'पट'-जैसी कोई चोज़ होगी, जो श्राज भी दिन्दुस्तान में कम नहीं अनती। परन्तु मैक्समूलर जैसे प्रामाणिक विद्वान् को यह ब्याख्या नहीं जैंची थी। उन्होंने निम्नार्कस के कथन का मर्थ काएज़ ही समसा था। वस्तुतः 'पट' रुई को कृटकर नहीं बनाया जाता, परन्तु इतना वो निश्चित ही है कि अभी तक कागज़ पर लिखी हुई कोई इतनी पुरानी प्रति नहीं मिली है. जिससे निस्सन्देह रूप से प्रमाणित किया जा सके कि निश्रार्कंस के कथन का श्रर्थ कागज़ ही था। काग़ज़ पर लिखो सबसे पुरानी प्रति श्राज से जगभग डेढ हज़ार वर्ष पहले की है।

वस्तुतः ताजपत्र धौर भोजपत्र ही पुरानी पोथियों के जिसने की सामग्री रहे हैं। दोनों ही इस देश में मिजते हैं धौर रहे के काग़ज़ की अपेचा सहज ही उपलभ्य हैं श्रौर सस्ते भी होते हैं। इन दो साधनों की प्रजुरता धौर सुजभता के कारण काग़ज़ का बहुत धिक प्रचार इस देश में नहीं हुआ था। पुरानी पोथियों में से अधिकांश भोजपत्र धौर ताड़ के पत्तों पर जिखी पाई गई हैं। सोने, चांदी श्रौर तांडे के पत्तों पर भी श्रमीर जोग पुस्तकें जिल्लवाते थे,

पर वह केवल शौकीनी ही भर थी। हां, चमड़े पर, पटार, काठ के पटा पर और सबसे बढ़कर पत्थरों पर लिखने की प्रथा भी कम नहीं थी। कालस्रोत ने अब केवल अन्तिम प्रकार के पुराने लेख बचने दिए हैं। सन् ईसवी की १ वीं शताब्दी के बाद के सब प्रकार के प्रथ कुछ-न-कुछ मिला जाते हैं।

सन् १७८४ ई० में सर विजियम जोन्सने 'एशियाटिक सोसायटी श्राव बंगाल' नाम की प्रसिद्ध साहित्य-सभा का संघटन किया था। तबसे • पुरानी पोथियों का नये सिरे से अन्वेषण हुआ। कोलब् क नामक पंडित ने इस दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने १० हजार पौरड इस कार्य के किये खर्च किए थे। तब से अनेक दंशी श्रीर विदेशी विद्वान इस कार्य में जुट पड़े, परन्तु इस समस्त प्रयत्न का फल यह हुन्ना कि अधिकांश पुरानी पोथियां इस देश से हटकर युरोप के देशों को पहुंच गईं। श्राज से लगभग श्राधी शताब्दं। पहले श्राफ्रे ख्ट नामक पहित ने संस्कृत अंथो की छुवी श्रीर श्रनछुवी सूचियो श्रीर खोज-रिपोर्टी के आधार पर संस्कृत की प्राप्त पोथियों का एक लेखा तैयार किया था। यह कार्य बड़े परिश्रम से किया गया था श्रीर यद्यपि श्राज यह बहुत एराना पड गया है, फिर भी इसकी प्रामाणिकता में विश्वास किया जाता है। श्राफ़ स्ट ने इंडिया श्राफ़िस के संग्रह के प्रसंग मे कोलबुक, विस्किन्स, टेलर, गायकवाड, जान्सन फ्लीट, वेलेन्टाइन, बनेंज श्रीर मेकेजी श्रादि प्रसिद्ध प्रथ-संप्राहको की चर्चा की है। बाद में कीथने इन प्रथों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने श्राफ़्रे खर, बर्नेंब, मेकेंजी, हुडसन श्रीर टैगोर के संग्रह को ज्यादा महत्त्वपूर्णं समका था; परन्तु श्रन्य श्रनेक विद्वानो के संग्रह इनसे भी श्रधिक महत्त्व-पूर्ण है। नाना भाव से इन्हें सग्रह किया गया है। हिंदी-जगत् के सुपरिचित विद्वान् राहुत्त सांहत्यायन ने तिब्बत से बहुमूल्य प्रथों का सम्रह किया है, जो पटना संग्रहालय में सुरचित है।

इन पुस्तको के संग्रह का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। बहुत-सी

पुत्तकें तो दाम देकर खरीदी गई हैं, कुछ, विचित्र ढग से प्राप्त हुई हैं। बर्ने जने जिला है कि एक दीवानी मुध्हमें में जगभग ४ सौ पुरानी वोथियां प्रमाण के लिये नध्यी कर दी गई थी। मैकेंज़ी मद्रास में भारत सरकार के सर्वेयर थे। सर्वे करने के प्रसंग में उन्हें बहुत-सी शाचीन पोथिया मिल गई थीं। बाबर पुरानी पोथियो के इतिहास के सिलसिले में श्रमर हो गए हैं। उनके नाम के साथ कुछ श्रत्यन्त श्रामाणिक पुरतकों का इतिहास जहित है। वे कचमें ब्रिटिश ट्रेज़िडेट थे। सन् १८६० ई.० मे दो तुकों ने उन्हें भोजपत्र पर लिखी हुई कुछ पोथियां दिखाईं, जो उन्दे एक विध्वस्त बौद्धस्तूप में मिली थी। बुद्धिमान् रेज़िडेट ने उन्हें खरीद कर बगाज की एशियारिक सोसा-यटी को भेज दिया। सोसायटो की श्रोर से प्रसिद्ध पडित हॉर्ने ले ने इनकी जाच का तो ये चौथी-पांचवी शताब्दी की साबित हुई। इन पोथियो ने संस्कृत साहिस्य के इतिहास में क्रान्ति लादी। बहुत-सी पुस्तकों का काजनिर्णय श्रासानी से हो गया । 'बाबर मैनस्किप्ट्स' संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक निश्चित सीमा-रेखा की श्रोर इशारा करते हैं। सन् १८८६ में जब उत्तरा बर्मादखल किया गया तो वहां के राजप्रासाद के विशाल पुस्तकागार की पोथियों के पन्नों से सैनिक बोग सिगरेट बबा रहे थे ! प्रो० मियानेफ़ के अथक प्रयत्नों से यह श्राग्नकाण्ड समाप्त हुशा श्रीर कुछ पुस्तकें बचाई जा सकीं।

श्रव तक संस्कृत की सब से पुरानो पोथियां जो मिल सकी हैं, उनमें सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक एक तालपत्र पर लिखी हुई है। पंढितों का श्रनुमान हैं कि इसकी लिखावट दूसरी शताब्दा की है। यह एक नाटक का कछ त्रुटित श्रंश है। इसे डा० लूडर्स ने (की नहार्न संस्कृत टेक्स्ट माग १) छपवाया है। फिर 'सयुक्तागम' नामक बौद्ध-सूत्र है, जो भोजपत्र पर लिखा हुआ पाया गया है। यह डाक्टर स्टाईन को खोतान प्रदेश में मिला था। इसकी लिखावट से विद्वानों ने इसका किपिकाल सन् ईसवी की चौथी शताब्दी माना है। सन् ईसवी की

पांचवी शताब्दी की कुछ पोथियां ऐसी भो मिली हैं, जो काग़ज़ पर लिखी गई हैं। ये पुस्तक यारक इशहर से ६० भी ज दिल्ला में किसी स्थान से प्राप्त की गई है। संस्कृत की काग़ज़ पर लिखी हुई सबसे प्राचीन पुस्तके यही बताई जाती है। इन तथा अन्य अनेक आचीन पुस्तकों से केवल पुस्तकों को तिथि निश्चय करने में ही सहायता नहीं मिली है, बिल्क अन्य अनेक बातों के अध्ययन में भी सहायता मिलि है और पूर्ववर्ती इतिहासकों की अनेक आन्त धारणाश्रोका निराकरण भी हुआ है। इन पुस्तकों ने भारतवर्ष के साथ बाहरी दुनिया के संबंध निर्णय में भी बहुमुल्य सहायता पहुंचाई है।

श्रमें को के इस देश से आने के पहिले एक प्रकर से प्राचीनतर विद्याश्रों के लिये श्रंबकार युग हो चला था। यहा के प्राचीन शास्त्रों के मर्मज्ञ सात ब्राट सौ वर्षीतक की पुरानी लिपियों को यथाकथंचित् पढ रुंते थे, परन्तु पुरानी जिपियों का पदना एकदम भूल चुके थे। चौहदवीं शताब्दी में फिरोज्शाद तुगलक ने बड़े परिश्रम से टोपरा श्रीर मेरठ से श्रशोक के लेख वाले दो विशाल-स्तंम उठवा मंगवाये थे, परन्तु उन दिनो उम लिपि को पढने वाला कोई पंडित नहीं मिला। -सम्राट् प्रकार भी इन लेखों का ग्राशय जानना चाहते थे. परन्त भारतवर्ष से प्राचीन लेखों के पढ़ने की विद्या लग ही हो गई थी। सर विलियम जोस ने श्रशोक की जिपियों की छाप बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास भेजी कि वहां के किसी पंडित से पढ़वाएं। एक पंश्वित ने उस लेख को युधिष्ठिर के गुप्त बनवास का लेख कहकर पढ़ दिया श्रीर पुरानी बिपियो की एक जाली पोथी भी तैयार कर दी! बहुत दिनों तक उस जाली पोथी ने शोबिशय पंडितों को गुमराह किया। सन् ८१४ ई० मे कन्नान ट्रायर ने प्रयाग वाले आशोक-स्तंम पर खुदे हुए समुद्रगुप्त के लेख का कुछ अंश पढ़ा, जिसे उसी सावत बाक्टर मिल ने पूरा पढ किया। गाजीपुर ज़िले में सैदपुर-भीतरी नामक मांत्र के पास एक स्तम हैं, जिस पर स्कन्द्गत ने एक लेख खुद्वायाथा।

सन् १८३७ ई० में डा० मिल ने उस समृचे लेख को पढ़ लिया था। इस प्रकार गुप्त-िवापि पढ़ ली गई। परन्तु ब्राह्मी-िवापि फिर भी दुर्बोध्य ही समसी जाती रही। जिस साज कप्तान ट्रायर श्रीर डाक्टर मिल ने गप्त-लिपि पढ़ डाली थी, उसी साल जेम्स प्रिसेप ने बाह्यी-लिपि को पढ़ने का कठिन प्रयत्न किया । उन्होंने इलाहाबाद, रिघया, मथिया श्रीर दिल्ली वाले लेखों को मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला कि ये चारों बेख एक ही बिवि के हैं। फिर उन्होंने गुप्त लिवि से मिबते श्रवरों को छांटा श्रीर बाह्मी बिपि के कई श्रवर पढ लिए। वाद में रेवरेएड जेम्स स्टोवेन्सन, लासन श्राहि पण्डितो की सहायता श्रीर उद्योग से पूरी ब्राह्मी वर्णमाला पढी जा सकी। ब्राह्मी लिपि के पढे जाने के बाद भारतवर्ष की श्रन्य बिपियों का पढना बहुत सुगम होगया। एक खरोष्ठी ब्रिंपि में जरूर समय लगा, परन्तु हमारे श्राज के प्रसंग से उस विपि का बहुत थोड़ा ही सम्बन्ब है। इसिताए उसके बारे में हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। एक बार पुरानी लिपियो की जानकारी होते ही भारतीय हतिहास की श्रानेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ जांची जाने जगीं। सिक्के पढे गए, शिबा-लेख जांचे गए, पुरानी पोथियां पडो गई' श्रीर दानवत्रों के रहस्य उद्वाटित हुए । प्रत्येक शतान्दी श्रीर प्रत्येक प्रदेश की जिपि-विषयक विशेषताएँ समम जी गईं श्रौर यह सिजसिला श्राज भी चल रहा है। यद्यपि पुरानी जिपियों के पढ़ने वाजो में विदेशी पंडितों का प्रयस्न ही प्रमुख रहा है, तथापि यह नहीं समक्तना चाहिए कि उन्होंने देशी पिंडतों की सहायता के बिना ही यह कठिन कं र्य किया था। गुस-लिपि श्रीर ब्राह्मी-किपि के पढ़ने में श्रनेक श्रज्ञात श्रीर विस्मृत देशी विद्वानों ने बहुमूल्य सहायता पहुँचाई थी।

भोजपत्र हिमालय प्रदेश में पैदा होने वाले 'भूर्ज' नामक वृत्त की छाल है। इनको उचाई कभो कभी ६० फुट तक जातो है। हिमालय में साधारणत. १४००० फीट को ऊखाई पर वे बहुतायत से पाए जाते है। इनकी छाल कागज की भांति होती है। इस छाल को लेखक लोगः अपनी इच्छानुसार लम्बाई-चौड़ाई का काटकर उस पर स्याही से लिखते थे। अब तो यह केवल यंत्र-मंत्र के काम ही आता है, पर किसी जमाने में कारमीर तथा हिमालय प्रदेशों में भूर्जपत्र पर ही पोथियां लिखी जाती थीं। अधिकतर भूर्जपत्र की पुस्तक कारमीर से ही मिलती हैं। मोजपत्र की सब से पुरानी पुस्तक खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ प्राकृत (पालीवाला नहीं) धम्मपद नामक प्रसिद्ध-अंथ है, जो संभवतः सन् ईसवी की तीसरी शताब्दी का है। सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक जो भोजपत्र पर लिखी मिल्ली है, वह संयुक्तागम सूत्र है, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। खरोब्दी वाली पुस्तक का काल निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता। वह खोतान से प्राप्त हुई थी। काश्मीर और उत्तरी प्रदेशों के सिवा अन्यत्र भूर्जपत्र की पोथियों का बहुत अधिक प्रचार नहीं था। निचले मैदानों में ताड के पत्ते प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। वे भूर्जपत्र की अपेचा टिकाऊ भी होते हैं और सस्ते तो होते ही हैं। इसी लिये मैदानों में तालपत्र का ही अधिक प्रचार था।

तालपत्र को उबाल कर शंख या किसी अन्य चिकने पदार्थ से रगड कर उन्हें गेल्हा जाता था। गेल्हने के बाद लोहे की कलम से उन पर अचर कुरेद दिए जाते थे, फिर काली स्याही लेप दी जाती थी, जो गड्डों में भर जाती थी और चिकने अशपर से पोछ दी जाती थी। लोहे की कलम से कुरेदने की यह प्रथा दिच्छामें ही प्रचलित थी। उत्तर भारत और पूर्व भारत में उन पर उसी प्रकार लिखा जाता था, जिस प्रकार कागज पर लिखा जाता है। इन पत्तों का आकार कभी-कभी दो फोट तक होता है। शान्ति-निकेतन के संग्रहात्वय में दोनो प्रकार की प्रतियां संग्रहीत है। कुछ में केचल अचर कुरेद कर छोड दिए गए है, और कुछ में स्याही भरी गई है। संस्कृत में 'लिख्' घातुका अर्थ कुरेदना ही है। 'लिपि' शब्द तो लिखावट के लिये प्रचित्तत हुआ है, इसका कारण स्याही का लेपना ही है। इन पत्रों में लिखने की जगह के बीचोंबीच एक छेद हुआ काता था। यदि पत्रे बहुत लम्बे हुए तो देा छेद बनाए जाते

थे श्रीर इन छेदों में धागा पिरो दिया जाता था। बाद में कागज पर जिली पोथियों में भी छेदके जिये जगह छोड दी जाती थी, जो वस्तुत हिद्दित नहीं हुझा करती थी। सूत्र से प्रथित होने के कारण ही पोथियों के जिये 'ग्रंथ' शब्द प्रचलित हुआ। भाषा में 'सूत्र मिलना' जो महावरा प्रचलित है, उसका मूल पोथियों के पन्नों को ठीक-ठोक संभाज रखने वाला यह धागा हो जान पडता है। हमने ऊपर तालपत्र की सबसे पुरानी पोथी की चर्चा की है। काशगर से कुछ चौथी शताब्दी के लिखे हुए तालपत्र के ग्रंथों के त्रुटित श्रंश भी उपलब्ध हुए हैं। सबसे मुनेदार बात यह है कि तालपत्र की लिखी हुई जो दो पूरी पुस्तके हैं, वे जापान के होरियू जि मठ में सुरचित है। इनके नाम हैं: 'प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र' श्रीर 'उष्णीश विजय-धारिणी।' इनकी लिखावट से श्रनुमान किया गया है कि ये पोथियां सन् ईसवी की छठी शताब्दी के श्रास-पास लिखी गई होगी।

भूज पत्र श्रौर तालपत्रकी श्रपेचा भी श्रिधिक स्थायी वस्तु पत्थर है। नाना प्रकार से पत्थरों पर लेख खोद कर इस देश में सुरचित रखे गए हैं। कभी-कभी बडी-बडी पोथियां भी चट्टानों पर श्रौर भित्तिगात्रों की शिलाश्रों पर खोदी गई हैं। बहुत-सी महत्त्वपूर्ण पोथियों का उद्धार सिर्फ शिलालिपियों से ही हुआ है। श्रशोक के शिला-लेख तो विख्यात ही हैं। बहुत पुराने जमाने में भी पर्वत-शिलाश्रों पर उट्टिक्कत ग्रन्थों से क्रान्तिकारी परिणाम निकले हैं। कारमीर का विशाल श्रद्धेत श्रन्थों से क्रान्तिकारी परिणाम निकले हैं। कारमीर का विशाल श्रद्धेत श्रेव मत जिस 'शिव-सूत्र' पर श्राधारित है, वह पर्वत की शिला पर ही उट्टिक्कत था। शिलागात्रों पर उत्कीर्ण लिपियों ने साहित्य के इतिहास की आंत धारणाश्रों को भी दूर किया है। सन् १८८३ ई० में मैक्समूलर ने श्रपना वह प्रसिद्ध मत उपस्थित किया था, जिसके श्राधार पर संस्कृत-साहित्य विषयक श्रनेक जल्पनाएं प्रतिष्ठित हुई थीं। इस मत के श्रनुसार शको, यवनो श्रौर पार्थियनों द्वारा बार-बार श्राकान्त होते रहने के कारण कुछ समय के लिये संस्कृत-साहित्य का बनना एकदम बंद हो गया था।

चाद में चल कर गुप्त सम्राटों की छुत्रछाया में उसे फिर से नया जीवन मिला और उसमें ऐहिकतापरक स्वर सुनाई देने लगा। इस मत को महाचत्रप रुद्रदामा के गिरनार वाले लेख ने एक्ट्म निरस्त कर दिया। इस लेख से निस्सिन्द्रध रूप से प्रमाणित हो गया कि सन् १४०ई० के पूर्व संस्कृत में सुन्दर श्रलंकृत गद्यकाव्य लिखे जाते थे। यह सारा लेख ही गद्य-काव्य का एक उत्तम नमूना है। इसमे महाचत्रप ने श्रपने को 'स्फुट लघु-मधुर-चित्र कान्त-शब्द-समयोदारालंकृत-गद्य-पद्य'-का मर्मज्ञ बताया था। सम्राट् समुद्रगुप्त ने प्रयाग के स्तंम पर हरिषेण कवि द्वारा रचित जो प्रशस्ति खुदवाई थी वह भी पद्य और गद्य काव्य का उत्तम नमूना है। हरिषेण ने इसे समवतः ४३० ई० में लिखा होगा। श्रव तो सैकडों लिखत काव्य श्रीर कवियों का पता इन शिला-लिपियों से चला है। इन काव्यात्मक प्रशस्तियों के श्रनेक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं।

इस प्रसंग में राजा भोज के अपने प्रासाद भोजशाला से उद्धार की गई एक नाटिका और एक प्राकृत कान्य की चर्चा मनोरक्षक होगी। इस भोजशाला की सरस्वती कंठभरण नामक पाठशाला आजकल धार की कमालमीला मस्जिद के नाम से वर्तमान है। सन् १६०४ ई० मे प्जुकेशनल सुपिरटेन्डेन्ट मिस्टर लेखे ने प्रो० हच को खबर दी कि धार की कमालमीला मस्जिद का मिहराब टूट गया है और उसमें से कई पत्थर खिसककर निकल आए हैं, जिन पर नागरी अचरों मे कुछ लिखा हुआ है। इन पत्थरों को उलट कर इस प्रकार जड दिया गया था कि लिखा हुआ खंश पढा न जा सके। जब पत्थर खिसक कर टूट गिरे तो उनका पढना संभव हुआ। परीचा से मालूम हुआ कि दो पत्थरों पर महाराज भोज के वंशज अर्जु नदेव वर्मा के गुरु गौड़ पंडित मदन कि की लिखी हुई कोई 'पारिजान-मंजरी' नामक नाटिका थी। नाटिका में चार अर्क होते हैं। अनुमान किया गया कि बाकी दो अंक भो निश्चय ही उसी इमारत में कहीं होंगे, यद्यपि मस्जिद के हितचितकों के आग्रह से उनका पता नहीं चल सका। फिर कुछ पत्थरों पर स्वयं महाराज भोज

के जिले हुए श्रामी छंद के दो कान्य खोदे गए थे, जिनकी भाषा कुछ श्रपभ्रंश से मिली हुई प्राकृत थी। इस शिलापट की प्रतिच्छिति 'एपि- ग्राफिका इण्डिका' की श्राठवी जिल्द में छुपी है। चौहान राजा विश्रह के राज का 'हरकेलि नाटक' श्रीर सोमेश्वर कित का 'जिलित विश्रह राज' नामक नाटक भी शिलापट्टो पर खुदे पाए गए हैं।

एक सुन्दर कान्य एक पत्थर पर खुदा ऐसा भी पाया गया है, जो किसी शौकीन जमीदार की मोरियों की शोभा बढा रहा था। यद्यपि श्रभी भी भारतवर्ष के श्रनेक शिला-लेख पढे नहीं जा सके हैं, तथापि नाना दृष्टियों से इन लेखों ने भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता के श्रध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है।

इस बात का प्रमाण प्राप्त है कि बहुत सो पुस्तकें सोने भौर चांदी तथा अन्य धातु के पत्तरो पर लिखा कर दान कर दी गई थीं। मेरे मित्र प्रो॰ प्रह्लास प्रधान ने जिखा है कि का अक्रम से बौद्ध भिचुत्रों में यह विश्वास घट गया था कि पुरानी पोथियों को गाइ देने से बहुत पुराय द्वीता है। ऐसी बहुत-सी गाड़ी हुई पीथियो का कुछ उद्धार इन दिनों हो सका है। हुएंत्सॉॅंगने लिखा है कि महाराज कनिष्क ने त्रिपिटक का नतन संस्करण करा कर ताम्रपत्रों पर उन्हें खुदवा कर किसी स्तूप मे गडवा दिया था। श्रभातक पुरातस्व-वेत्ता लोग इन गड़े ताम्रपत्रो का उद्धार नहीं करसके है। लङ्कामें कंडि जिलेमें हंगुरनकेत बिहारके चैत्य में हजारों रुपयो की बहुमूल्य पुस्तकें श्रीर श्रन्य वस्तुएं गड़वा दी गई थीं। रीप्य पत्रपर विनय-विटक के दो प्रकरण, ऋभिधम्भ के सात प्रकरण और दीव्य-निकाय तथा कुछ श्रन्य प्रंथो को खुदवाकर गडवाने में एक लाख बानवे हजार रुपये बागे थे। सोने के पत्तरों पर जिखे गए स्तोत्र आदि की चर्चा भी श्राती है। तक्तशिला के गंगू नामक स्तूप से खरोष्टी लिपि में लिखा हुश्रा एक सोने का पत्तर प्रसिद्ध खोजी विद्वान् जनरत किंवम को मिला था। बर्मा के द्रोम नामक स्थान से पाजी में ख़ुदे हुए दो सोने के पत्तर ऐसे मिले हैं, जिनकी लिथि सन् ई० की चौथी या पांचवीं शताब्दी की होगी। महिशोलू के स्तूप से और तचशिला से भी चांदी के पत्तर पाए गए हैं। सुना है, कुछ जैन-मंदिरों में भी चांदी के पत्र पर खुदे हुए पवित्र लेख मिलते हैं, ताम्बे के पत्तरों पर तो बहुत लेख मिले हैं, परन्तु उन पर खुदी कोई बढी पोथी नहीं मिली है।

जैसे-जैसे भारतवर्ष में नवीन जागरण उत्पन्न हम्रा है वैसे-वैसे पुरानी पोथियों के संग्रह करने और पढने की श्रोर भी प्रवृत्ति बढती गई है। कार्रेभीर, नेपाल, तिब्बत, केरल, तमिल आदि प्रदेशों से अनेक नृतन प्रंथरत्नों का उद्धार हुन्ना है। कौटिल्य का प्रसिद्ध श्रर्थशास्त्र पाया जा सका है, टी॰ गण्पति शास्त्री ने भास के नाटकों का उद्धार किया है, हरप्रसाद शास्त्री के परिश्रम से नेपाल दरबार लाईबेरी से श्रनेक अंथ-रहनों का पता चला है, मुकुन्दराम शास्त्री ने काश्मीर की प्रन्थराशि को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है, श्रें डर ने बैष्णव संहिताओं के श्रध्ययन की श्रोर विद्वन्मगडली का ध्यान श्राकृष्ट किया है, बुडरफ के प्रयत्नों से तन्त्रप्रन्थों के श्रध्ययन को बल मिला है श्रीर राहुलजी ने तिब्बत से श्रनेक बहुमूल्य बौद प्रंथों का उद्धार किया है। श्रनेक परिश्रमी पंडितों और सस्थायों ने प्राकृत, अपभ्रंश ग्रौर वर्तमान देशी भाषाओं के अथों की भी खोज की है, परन्तु अब भी बहुत-सा कार्य बाकी है। श्रभी इस दोत्र में श्रनेक सभावनाएं हैं। चीनी, तिब्बती श्रीर मंगी-बियन भाषात्रों में भारतीय साहित्य का जो अनुवाद अब भी प्राप्त है, उसपर से मूल ग्रंथों के खोजने का काम श्रभी शुरू ही हुश्रा है। बृहत्तर भारत से इस सम्बन्ध की बहुत थाडी सामग्री उपलब्ध हुई है।

पुरानी पोथियों ने भारतीय मनीषा की उज्ज्वलता संसार के सामने निर्विवाद रूप से प्रकट कर दी है। भारतीय साहित्य संसार का उत्तम श्रीर श्रत्यन्त प्रेरणादायक साहित्य स्वीकार किया जा श्रुका है। इस साहित्य ने पिछले जमानों में लगभग सारे ज्ञात संसार को नाना भावसे 88=

मनोरंजक श्रौर धाकाश का संदेशवाहक है।

अशोक के फूल

प्रमावित किया है और श्राज भी सभी सभ्य देशों में कुछ-न-कुछ विद्वान् ऐसे अवस्य हैं, जो इस साहित्य के पठन-पाठन से मनुष्यता के कल्याण का स्वप्न देखते है। इस विशाल साहित्य का अध्ययन स्कूर्तिदायक.

### : 88 :

#### काव्य-कला

कान्य भी एक कला है। यह बात बहुत तरह से कही जाती है, पर इसके श्रन्तिनिहित अर्थ पर विचार नहीं किया जाता। नीचे की पंक्तियों में यहीं प्रयास किया जा रहा है।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाश्रों की गणना बौद्धपूर्व काल में प्रचित्तत थी ही, पर श्रनुमान से ऐमा निश्चय किया जा सकता है कि बुद्दकाल श्रीर उसके पूर्व भो कलाममंज्ञता एक श्रावश्यक गुण मानी जाने बगी थी। 'लिलित-विस्तर में केवल कुमार सिद्धार्थ को सिखाई हुई पुरुष-कलाश्रों की गणना ही नहीं है, ६४ काम-कलाश्रों का भो उल्लेख है'। श्रीर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बुद्ध के समय में कलाएँ नागरिक जीवन का श्रावश्यक श्रंग हो गई थीं। प्राचीन ग्रंथों में कलाश्रों के नाम पर ऐसी कोई विद्या नहीं जिसका उल्लेख न हो। बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या निश्चित नहीं है; पर चौरासी शायद श्रधिक प्रचलित संख्या थी। जैन ग्रन्थों में ७२ कलाश्रों की चर्चा है; पर बौद्ध

३ चतुःषष्टि कामशिक्वतानि चानुभिषया ।
न्पुरयेखलाश्रमिहनी विगल्तितवसनाः ॥
कामशराहतास्समदनाः प्रहसितवदनाः ।
किन्तव श्रार्यपुत्र विकृतिं यदि न भजसे ॥
— जल्लितविस्तर ए० ४१७ ।

श्रीर जैन दोनों ही सम्प्रदाय के प्रंथों में ६४ कलाश्रों की चर्चा प्रायः मिल जाया करती है। जैन ग्रंथों मे इन्हें ६४ महिलागुण कहा गया है। काबिका-पुराण एक श्रवीचीन उप-पुराण है। सम्भवत: इसकी रचना विक्रम को दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में श्रासाम प्रदेश में हुई थी। इस पुराण में कला की उत्पत्ति के विषय में यह कथा दी हुई है : ब्रह्म ने पहिले प्रजापति को श्रौर मानसोत्पन्न ऋषियों को पैदा किया श्रौर उस के बाद सन्ध्या नामक एक कन्या को जन्म दिया। इन लोगो के बाद ब्रह्मा ने सुप्रसिद्ध मदनदेवता को उत्पन्न किया, जिसे ऋषियों ने मन्सिथ नाम दिया। इस देवता को ब्रह्मा ने वर दिया कि तुम्हारे बांके लच्य से कोई बच नहीं सकेगा, इसलिए तुम श्रपनी इस त्रिभुवन-विजयी शक्ति से सृष्टि रचना में मेरी मदद करो। मदनदेवता ने वरदान श्रौर कर्त्तव्यभार दोनों को शिरसा स्वीकार किया। प्रथम प्रयोग उन्होंने ब्रह्मा श्रीर सन्ध्या पर ही किया। परिग्णाम यह हुन्ना कि वे दोनों प्रेम-पीडा से अधीर हो उठे। उन्हीं के प्रथम समागम के समय ब्रह्मा के ४६ भाव, तथा सन्ध्या के विन्वोक श्रादि हाव श्रीर ६४ कलाएँ हुई'। कला की उत्पत्ति का यही इतिहास है। काबिका-पुराण के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य पुराण से भी यह कथा समर्थित है या नहीं, यह मुक्ते ठीक-ठीक नहीं मालूम; परन्तु इतना स्पष्ट है कि उक्त पुराण ख्रियों की चौसठ कबाओं का जानकार है।

श्रीयुत ए० वेकट सुब्बैया ने भिन्न-भिन्न ग्रंथों का संग्रह करके कबाओं पर एक पुस्तिका प्रकाशित कराई है जो इस विषय के

१ उद्गीरितेन्द्रियो घाता वीचांचक्रे यदाथ ताम् । तदैव द्यूनपञ्चाशद् भावा जाताः शरीरतः । विन्वोकाद्यास्तथा हावाश्चतुःषष्टिकज्ञास्तथा । कन्द्रपंशरविद्यायाः सन्ध्याया श्रभवन्द्रिजाः ॥

<sup>---</sup>कालिकापुराच, २, २८-२६।

जिज्ञासुत्रों के बड़े काम की है। उन्त पुस्तिका में संग्रहीत कला-स्चियों को ध्यान से देखने से पता चलता है कि कला उन सब प्रकार की जान-कारियों को कहते हैं, जिन में थोड़ी चतुगई की श्रावश्यकता हो। ब्या-करण, छन्द, न्याय, ज्योतिष श्रौर राजनीति भी कला हैं; उचकना, कूरना, तलवार चलाना और घोड़े पर चढना त्रादि भी कला हैं; कान्य, नाटक, श्राख्यायिका, समस्यापूर्ति, बिंदुमती, प्रहेबिका भी कला हैं; स्त्रियों का श्रङ्कार करना, कपड़ा रङ्गना, चीली सोना श्रीर सेज बिछाना भी कर्जी हैं; रत्न और मिखयों को पहचानना, घोड़ा, हाथी, पुरुष, स्त्री, छाग, मेघ, कुक्कुट का लच्चा जानना, चिडियों की बोली से शुभाशुम का ज्ञान करना इत्यादि भी कला हैं, श्रीर तीतर-बटेर का लड़ाना, तोते का पढाना, जुआ खेजना वगैर: भी कजा ही हैं। प्राचीन प्रंथों से जान यहता है कि कई कलाएँ पुरुषों के योग्य समसी जाती थी, यद्यपि कभी-कभी गणिकाएँ भी उन कलाओं में पारङ्गत पाई जाती थीं। गणित, दर्शन, युद्ध, घुड्सवारी आदि ऐसी ही कलाएँ हैं । कुछ कलाएं विशुद्ध कामशास्त्रीय हैं; परन्तु सब मिश्वा कर ऐसा जान पडता है कि ६४ कोमल कलाएँ स्त्रियों के सीखने की हैं और चूं कि पुरुष भी उनकी जानकारी रखकर ही स्त्रियों को त्राकृष्ट कर सकते हैं इसिबए स्त्री-प्रसादन के निमित्त उन्हें भी इन कबाग्रों की जानकारी होनी चाहिए । कामंसूत्र में पंचाल की कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्रीय है, परन्तु वात्स्या-यन की अपनी सूची में काम-कलाओं के अतिरिक्त अन्यान्य सुकुमार जानकारियों का भी सम्बन्ध है। उनमें जगभग एक-तिहाई तो विशुद्ध साहित्यक है, बाकी कुछ नायक-नायिकाश्रो की विलास-क्रीड़ा में सहायक हैं. कुछ मनोविनोद के साधक है और कुछ दैनिक प्रयोजनों के पुरक हैं। श्री व वेंकट सुब्बेया ने श्रपनी पुस्तिका मे दस पुस्तकों से दस सुचियाँ संप्रह की है। इनमें यदि पंचाल श्रीर यशोधर की सुचियों को छोड़

१ कामसूत्र, १-३।

हिया जाय तो बाकी सभी में कान्य, श्राख्यायिका, समस्यापुर्ते प्यादि को विशिष्ट कला समका गया है। श्री० सुब्बैया की गिनाई हुई सूचिय के श्रतिरिक्त भी ऐसी सूचियाँ हैं, जिनमें ६४ कलाश्चों की चर्चा है। सर्वत्र कान्यादि का स्थान है।

परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि आगे चक्क कर कला का अर्थ कौशल हो गया श्रौर भिन्न-भिन्न प्रथकार श्रपनी रुचि, वक्तव्य-वस्तु श्रौर संस्कार के अनुसार ६४ भेद कर बिया करते थे। सुप्रसिद्ध कारमोरी पंडित चेमेन्द्र ने कलाविलास नामक एक छोटी-सी पुस्तक लिखीं थी, जो कान्यमाला सीरीज (प्रथम गुच्छक) में छुप चुकी है। इस पुस्तक में वेश्याश्रो की ६४ कलाएँ हैं, जिनमे श्रधिकांश लोकाकर्षण श्रौर धनाप-हरण के कौशल हैं, कायस्थो की १६ कलाएँ है जिनमें लिखने के कौशल से लोगों को घोखा देने की बात ही प्रमुख है, गाने वालों की श्रनेक प्रकार की धनापहरण की कौशलमयी कलाएं हैं. सोना चुराने वाले सुनारो की ६४ कलाएं गिनाई गई हैं, गणको की बहुविध धूर्तताएं भी कला के प्रसंग में ही गिनाई गई हैं और श्रन्तिम अध्याय में उन चौंसठ ककाश्रों की गणना की गई है, जिन्हें सहदयों को जःनना चाहिए। इन में धर्म-श्रर्थ-काम-मोच की बत्तीस तथा मात्सर्य-शील-प्रभाव-मान की बत्तीस कलाएं हैं। दस भेषज कलाएं हैं, जो मनुष्य के भीतरी जीवन को निरोग और निर्वाध बनाती हैं और अन्त में कलाकलाप में अंष्ठ सी सार-कलाश्रों की चर्चा है। ह्येमेन्द्र की गिनाई हुई इन शताधिक कलाश्रों में काव्य समस्यापूर्ति श्रादि की चर्चा भी नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने-अपने वक्तब्य को चौंसर या अधिक कम भागों में विभक्त करके 'कला' नाम दे देना बाद में साधारण नियम हो गया था, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि कोई अनुश्रुति इस विषय में थां हो नहीं। चौंसठ की संख्या का घूम-फिर कर आ जाना ही यह स्चित करता है कि चौंसठ कबाओं की अनुअ्ति रही अवश्य होगी। जैन बोगों में ७२ की श्रनुश्रुति प्रसिद्ध है। साधारगतः वे पुरुष कलाएं हैं । ंगुसा लगता है कि चौंसठ की संख्या के अन्दर प्राचीन अनुश्रुति में साधारणतः वे ही कलाएँ रही होंगी जो वास्त्यायन की सूची में है। कला का साधारण श्रथं उस में स्त्री-प्रसादन और वशीकरण है और उद्देश्य विनोद तथा रसानुभूति। निश्चय ही उसमें कान्य का स्थान था। राज-सभाओं में कान्य श्राख्यायिका श्रादि के द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाताथा और यह भी निश्चित है कि श्रन्याम्य कलाओं की श्रपेचा माहित्यिक कलाएँ श्रधिक श्रेष्ट मानी जाती थीं। घराओ, गोष्टियों श्रीर समाजों में, उद्यान-यात्राओं में, कीडाशालाओं में श्रीर युद्धचेत्रमें भी कान्यकला अपने रचयिता को सम्मान के श्रासन पर बैटा देती थी।

स्वभावतः ही यह प्रश्न उठता है कि वह कान्य कैसा होता था जो राज-सभाश्रो में सम्मान दिला सकता था या गोष्ठी-समाजों में कोर्तिशाली बना सकता था ? सम्भवतः वह मेबदूत या कुमारसम्भव जैसे बहे-बहे कान्य नहीं होते थे। वस्तुतः जो कान्य समाजों श्रीर सभाश्रों में मनो-िवनोद के साधन हुश्रा करते थे वे उक्ति-वैचित्र्य ही थे। दणडी जैसे श्रालंकारिकों ने स्वीकार किया है कि कवित्व श्राक्त यदि चीण भी हो तो भी कोई बुद्धिमान् व्यक्ति यदि कान्यशाश्रों का श्रभ्वास करे ता वह राज-सभाश्रों में सम्मान पा सकता है। राजशेखर ने उन्ति विशेष को ही कान्य कहा है। यहां यह स्पष्ट रूप से कह देना उचित है कि मेरे कहने का ताल्पर्य यह नहीं है कि रसमूलक प्रवन्ध-कान्यों को उन दिनों कान्य नहीं माना जाता था या उनके कर्ता सम्मान नहीं पाते थे, मेरा वक्तव्य यह है कि कान्य नामक वह कला जो कवियों को गोष्टियों

२ न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानवंधि प्रतिभानमद्भुतम् ।
श्रु तेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवंकरेात्येव कमप्यनुप्रहम् ॥
तदस्ततंद्वै रिनशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुभिः ।
कृशेकविस्वेऽपि जनाः कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहत्तुं मीशते ॥
—काज्यादशं १, १०४-४ ॥

समाजों श्रीर राज-सभाश्रों में तत्काल सम्मान देती थी वह उक्ति वैचित्र्य-मात्र थी। दुर्भाग्यवश ऐसे सम्मानों के वे सब विवरण हमे उपबब्ध नहीं हैं, जिनका ऐतिहासिक मूल्य हो सकता था; पर श्रानु-श्रुतिक परम्परा से जो कुछ प्राप्त होता है उससे हमारे वस्तव्य का समयन हो जाता है। यही कारण है कि पुराने श्रलंकार शास्त्रों में रस की उतनी परवाह नहीं की गई जितनी श्रतंकारों, गुणों श्रीर दोषों की । गुण-दोष का ज्ञान वादी को पराजित करने में सहायक होता था श्रौर अलंकारों का ज्ञान उक्ति-वैचित्र्य को अधिकाधिक आकर्षक बनान मे सहायक होता था। काव्य करना केवल प्रतिभा का विषय नहीं माना जाता था, श्रम्यास को भी विशेष स्थान दिया जाता था। राजशेखर ने कान्य की उत्पत्ति के दो कारण बताए है, (१) समाधि श्रर्थात् मन की पुकाग्रता श्रीर (२) श्रभ्यास श्रर्थात् बारम्बार परिशीखन करना । इन्हीं दोनों के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिभा न होने से कान्य सिखाया नहीं जा सकता। विशेषकर उस श्रादमी को तो किसी प्रकार कवि नहीं बनाया जा सकता जो स्वभाव से पत्थर के समान है, हिसी कष्टवश या व्याकरण के निरन्तर अभ्यासवश नष्ट हो चुका है या तर्क की श्राग से मुखस चुका है या सुकवि जन के प्रबन्धों को सुनने का मौका ही नहीं पा सका है। ऐसे व्यक्ति की तो कितना भी सिखाया जाय कवि नहीं बनाया जा सकता; क्योंकि कितना भी सिखाश्रो गथा गान नहीं कर सकेगा श्रौर कितना भी दिखाश्रो श्रंथा सूर्यं को नहीं देख सकेगा। पहला उदाहरण प्रकृत्या जद का है और

श यस्तु प्रकृत्याश्म समान एव कब्टे न वा न्याकरणेन नब्टः । तर्केण दम्धोऽनलधूमिना वाऽप्यविद्धकर्णः सुकवि प्रबन्धैः ॥ न तस्य वक्तृत्व समद्भवस्स्याच्छित्रा विशेषैरपि सुप्रयुक्तैः । त गर्दभो जायति शिचितोऽपि संदृशितं पश्यतिनार्कमन्धः ॥

<sup>—</sup>कविकराठाभरसा १-२३।

दूसरा नष्ट साधन का। यह भौर बात है कि पूर्व जन्म के पुण्य से या मन्त्र सिद्धि से कवित्व प्राप्त हो जाय या फिर इसी जन्म में साधना से प्रसन्न होकर सरस्वती कवित्व-शक्ति का वरदान दे दें (कविकण्डाभरण १-२४)। परन्तु प्रतिभा थे। इसे बहुत श्रावश्यक है श्रवश्य। कवित्व सिखाने वाले अंथों का यह दावा तो नहीं है कि वे गधे को गाना सिखा देंगे; परन्तु वे यह दावा श्रवश्य करते हैं कि जिस व्यक्ति में थे। इसे सी शक्ति हो उसे इस योग्य बना देंगे कि वह सभाश्रों श्रीर समाजों में की तिं पा ले।

यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो सहज ही समक मे श्रा जाता है कि उक्ति-वैचित्रय को आलंकारिक आचार्यों ने इतना महत्त्व क्यों दिया है। उक्ति-वैचित्र्य वाद-विजय श्रीर मनोविनोद की कला है। भामह ने बताया है कि वक्रोक्ति ही समस्त अखंकारों का मूख है श्रीर वक्रोक्ति न हो तो काव्य हो ही नहीं सकता। भामह की पुस्तक पढ़ने से यही धारणा होती है कि वक्रोक्ति का अर्थ उन्होंने कहने के विशेष दग को ही समस्ताथा। वे स्पष्ट रूप से ही कह गए हैं कि ''सूर्यं श्रस्त हुआ, चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, पत्ती अपने-अपने घोंसतों को जा रहे है।" इत्यादि वाक्य काव्य नहीं हो सकते; क्योंकि इन कथनों में कहीं भी वक्रभंगिमा नहीं है। दोष उनके मत से उस - जगह होता है जहाँ वाक्य की वकता अर्थ-प्रकाश में बाधक होती है। भामह के बाद के आलंकारिकोंने वक्रोक्ति को एक अलंकारमात्र माना है किन्त भामह ने उसे काव्य का मूल समभा था। दराही भी भामद के मतका समर्थन ही कर गए हैं, यद्यपि वे वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति समका गए हैं। सिद्धान्ततः वक्रोक्ति को निश्चय ही बहुत दिनो तक कान्य का मूल सममा जाता रहा है, पर न्यावहारिक रूप में कभी भी काव्य केवल बक्रोक्ति-मूलक नहीं माना गया। उन दिनों भी रसमय काव्य जिले जा रहे थे। परन्तु मैंने अन्यत्र (विश्व-भारती पत्रिका, खंड १, श्रंक १) दिखाया है कि उन दिनो रस का श्रर्थ प्रधान रूप से श्रङ्कार ही माना जाता था। सरस काब्य का श्रर्थ होता था श्रङ्कारो काब्य। इस प्रकार यदि उनित-वैचित्र्य हुश्चा तब भी काब्य एक कला था; क्योंकि उससे राज-सभाश्चों श्रीर गोष्टियो तथा समाजों में सम्मान मिलता था श्रीर सरस श्रयांत् श्रङ्कार ही हुश्चा तब भी वह कला ही था; क्योंकि वाल्स्यायन की कलाश्चों का मूल उहे श्य ऐसे काब्यों से सिद्ध होता था।

वकोक्ति काव्यका एकमात्र मूल है, यह सिद्धान्त सदियों तक साहित्य के अध्येताओं में मान्य रहा होगा, यद्यपि भिन्न-भिन्न त्राचार्य इससे भिन्न-भिन्न त्रर्थ सममते थे। नवीं या दसवीं शताब्दी में इस सिद्धांत की बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रीर श्राकर्षक परिणति कुन्तक या कुन्तल नामक श्राचार्य के हाथों हुई। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर वकोक्ति की एक ऐसी न्यापक न्याख्या की कि वह शब्द कान्य के वक्तन्य की बहत द्र तक सममाने में सफल हो गया। कुन्तक के मत का सारममें इस प्रकार है - केवल शब्द में भी कवित्व नहीं होता और केवल अर्थ में भी नहीं होता, राब्द श्रौर अर्थ दोनों के साहित्य अर्थात् एक साथ मिल कर भाव प्रकाश करने के सामंजस्य में कान्य होता है। कान्य में शब्द और अर्थ के साहित्य में एक विशिष्टता होनी चाहिए। जब कवि-प्रतिभा के बल पर एक वाक्य श्रन्य वाक्य के साथ एक विचित्र विन्यास में विन्यस्त होता है तब एक शब्द दूसरे से मिलकर रमणीक माधुर्व की सृष्टि करता है। उसी प्रकार तद्गर्भित अर्थ भी उसके साथ ह्वोड करके परस्पर को एक श्रद्भुत बमत्कार से चमत्कृत करते हैं। वस्तुतः ध्वनि के साथ ध्वनि के मिलन श्रीर श्रर्थ के साथ श्रर्थ के मिलन से जो परस्पर स्पर्दिचारुता उत्पन्न होती है वही साहित्य है, वही काब्य है।

काव्य के बहुत से गुण-दोष-विवेचक अंथ लिखे गए हैं; पर सभी लेखकों ने किसी वस्तु के उत्कर्ष निर्णय में सहृदय को ही प्रमाण माना है। श्रभिनवगुप्त के मत से सहृदय वह व्यक्ति हैं, जिनके मनक्षी मुकुर में (मनोमुकुर जो काव्यानुशीलन से स्वच्छ हो गया होता है) वर्णनीय विषय के साथ तन्मय हो जाने की येग्यता होती है। वे ही हृदय-संवाद के भाजन रिसक जन सहृदय कहे जाते हैं। परन्तु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। हृदय-संवाद का भाजन कैसे हुआ जाता है ? केवल शब्द और अर्थ की निरुक्ति जानने से यह दुर्जभ गुण नहीं उत्पन्न होता। प्रसिद्ध आंकारिक राजानक रुव्यक ने 'सहृदयजीला' नामक अपनी पुस्तक में गुण अलंकार जीवित और परिकर के ज्ञान को सहृदय का आवश्यक गुण खताया है। गुण और अलंकार केवल काव्य के नहीं, वास्तविक मनुष्य के। इन गुणों और अलंकारादिकों को जानने से हम आसानो से समक सकेंगे कि सहृदय किस प्रकार कला-सुकुमार हृदय का व्यक्ति होता था, और जो वस्तु उसे ही प्रमाण मानकर उक्ष्य प्रमाण ज्ञायगी उसमें उन सभी गुणों का होना परम आवश्यक होगा, जिन्हे वास्त्यायन उत्तम नागिरक या रिसक के लिए आवश्यक समक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं यदि ऐसा काव्य वात्स्यायन की कलाओ में एक कजा मान लिवा गया। सहृदयजीला के अनुसार गुण दस होते हैं—

रूपं वर्णः प्रभा रागः त्राभिजात्यं विलासिता । लावस्य लच्च्या छाया सौभाग्यं चेत्यमो गुणाः ॥

शरीर के अवयवों की रेखाओं की स्पष्टता को रूप कहते हैं, गौरता, अध्यामता आदि को वर्ण कहते हैं, सूर्य की भाँति चम ह वाली कानित को प्रभा कहते हैं, अधरो पर स्वाभाविक हँसी खेलते रहने के कारण सबकी दृष्टि को आकर्षित करने वाले धम-विशेष को राग कहते हैं, फूल के समान मृदुता और स्पर्श-सुकुमारता को आभिजात्य कहते हैं, अंगों और उपांगों से युतावस्था के कारण फूट पड़ने वाली विश्रम-विलास नामक चेष्टाएं जिनमें कटाच, भुजचेप आदि का समुचित योग रहता है, विलासिता कहलाती है, चन्द्रमा की भाँति आल्हादकारक वह सौन्दर्य का उत्कर्षभूत स्निग्ध मधुर धर्म जो अवयवों के उचित सन्निवेश-जन्य सुग्धिमा से व्यक्षित होता है लावस्य कहा जाता है, अंगोपांगों की

असाधारण शोभा श्रीर प्रशस्तता का कारणभूत श्रीचित्यमय स्थायी धर्म वस्ण कहा जाता है; वह सूच्म भंगिमा जो श्रग्राम्यता के कारण विक्रम्तव्यापिनी होती है श्रश्रीत् बाह्य शिष्टाचार, विक्रम-विज्ञास श्रीर परिपाटी को प्रकट करती है, जिससे ताम्बूल-सेवन, वस्त्र-परिधान, नृत्त-सुभाषित श्रादि में वक्ता का उत्कर्ष प्रकट होता है छाया कहलाती है; सुभग उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमे स्वभावता वह रक्षक गुण होता है, जिससे सहद्यजन स्वयमेव श्राकृष्ट होते हैं, जिस प्रकार पुष्प के परिमल से श्रमर श्राकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार सुभग के श्रान्तरिक वृशीकरण धर्म-विशेष को सौभाग्य कहते हैं। ये दस गुण विधाना की श्रोर से प्राप्त होते हैं, ये जनमान्तर के पुण्यफल से मिलते हैं। श्रजङ्गार सात ही है—

रत्नं हेमांशुके माल्यं मण्डन द्रव्य योजने । प्रकीर्णं चेत्यलंकाराः सप्तैवैते मयामताः ॥

वज्र, मुक्ता, पश्चराग, मरकत, इन्द्रनोल, वैदूर्य, पुष्पराग, कर्केंतन, पुलक, रुधिराच, भीष्म, स्फटिक, प्रवाल ये तेरह रत्न होते हैं। वराह-मिहिर की बृहत्संहिता में इनके लच्चण दिए हुए हैं। भीष्म के स्थान में उसमें विषमक पाठ है। शब्दार्थिचन्तामिण के श्रनुसार यह रत्न हिमालय के उत्तर प्रान्त में पाया जाने वाला कोई सफेद पत्थर है। बाकी के बारे में बृहत्संहिता (श्रध्याय ८०) देखनी चाहिए। हेम सोने को कहते हैं। प्राचीन ग्रंथ मे यह नौ प्रकार का बताया गया है: जांबृजद् शातकीम, हाटक, वैणव, श्रद्धी, श्रुक्तिज, जातरूप, रसविद्ध श्रीर शाकरोद्गत। इन तेरह प्रकार के रत्नों श्रीर नौ प्रकार के सोनों से नाना प्रकार के श्रलक्षार बनते हैं। ये चार श्रीणियों के होते हैं—(१) श्रावेध्य, (२) निबन्धनीय, (३) प्रचेष्य श्रीर (३) श्रारोप्य। ताड़ी, कुराडल, कान के बाले श्रादि श्रलक्कार श्रंगों को छेद कर पहने जाते हैं, इसिलिए श्रावेध्य कहलाते हैं; श्रङ्गद (बाहुमूल में पहना जाने वाला श्रलङ्कार) श्रोणी-स्त्र (करधनी श्रादि), चूड़ामणि प्रशृति बाँध कर पहने जाते हैं, इस लिए उन्हें निबन्धनीय कहते हैं; श्रभिका, कटक, मंजीर श्रादि श्रंग में

प्रचेप-पूर्वक पहने जाते हैं इसिबए उन्हे प्रचेप्य कहा जाता है; मूजती हुई माला, हार, नचत्रमालिका आदि अलङ्कार आरोपित किए जाने के कारण श्रारोप्य कहे जाते है। वस्त्र चार प्रकार के होते हैं, कुछ छाज मे चौम) कुछ फल से (कार्पास), कुछ रोग्नों से (रांकव) ग्रीर कुछ कीटों के कोश से (को गेय) बनते है । इन्हें भी तीन प्रकार से पहनने की प्रथा है-पगडी, भाडी आदि निबन्धनीय हैं, चोली आदि प्रचेष्य हैं, उत्तरीय (चाइर) स्रादि स्रारोप्य है। वर्ण स्रीर सजावट के भेद से ये नाना मांति होते हैं। सोने श्रीर रत्न से बने हुए श्रवहारो की भांति मास्य के श्रावेध्य, निबन्धनीय, प्रचेष्य और आरोप्य ये चार भेद होते हैं। प्रत्येक भेद मे प्रथित श्रीर श्रम्रथित रूप से दो-दो उपभेद हो सकते है। इस प्रकार कुल मिलाकर माल्य के आठ भेद होते हैं -वेष्टित, विस्तारित, संधास्य, अंथिमत् , उद्वर्तित, श्रवलंबित, मुक्तक श्रीर स्तवक । कस्तूरी, कुंकुम, चन्दन, कप्र, श्रगुरु, कुलक, दन्तसम, पटवग्स, महकार, तैल, ताम्बून, श्रवन्तक, श्रञ्जन, गोरोचना श्रादि से मण्डन द्रव्य बनते है । अ घटना, केशरचना, जूडा बाँधना मादि योजनामय त्रलङ्कार है। प्रकीर्ण प्रवङ्कार दो प्रकार के होते हैं (1) जन्य और (२) निवेश्य। श्रमजब, मदिरामद श्रादि जन्य हैं श्रीर दूर्वा, श्रशोक, पहाव, यवांकुर रजत, त्रपु, शंव, तालदल, दन्तपत्रिका, मृणालवलय, करक्रोड्नादिक निवेश्य हैं। इन सुद्ध के समवाय को वेश कहते हैं। यह वेश देशकाब की प्रकृति श्रौर श्रवस्था के सामंजस्य के श्रनुमार शोभनीय होता है। इनके उचित सिन्नेवेस से रमगोयता की वृद्धि होती है। परन्तु अबङ्कार इतने ही नहीं है। ये यत्नज श्रवाङ्कार है। श्रगज, श्रयत्नज श्रोर स्त्रभावज तीन श्रवद्वार श्रीर होते हैं। भाव, हाव श्रीर देखा श्रगज श्रवंकार है, शोभा कान्ति, माधुर्य, दीक्षि, प्रगत्मता, श्रौदार्य श्रौर धैर्य ये श्रयत्नज श्रतकार हैं श्रीर बीजा, विजास, विचिश्वति, विश्रम, किलकिञ्चित, मोद्दायित, कृष्टमित, विब्बोक, ललित श्रीर विह्न ये दस स्वभावज श्रलंकार है। इनका लक्षा दशस्यक भादि ग्रंथों में देखना चाहिए। शोभाका जीवित या प्राण यौवन है और निकट से उपकारक परिकर । इनका

इस प्रकार के सहदय के जित्र को जो कविता तन्मय कर सके वह श्रवश्य ही बारस्यायन की स्त्री-प्रसादिनी श्रीर वशीकारिसी कला में स्थान प्राप्त करेगी। वस्तत जिन दिनों काव्य की कला कहा गया था उन दिनों उपके इन्हीं दो गुर्णों का प्राधान्य लच्य किया गया था (१) उक्ति-वैचित्र्य भ्रौर (१) सहदय हृदय रंजन । ज्यो-ज्यों श्रनुभव का चंत्र श्रीर विचार का चेत्र विस्तीर्ण होता गया त्यो त्यों कला की परिभाषा भी व्यापक होती गई श्रीर काव्य का चेत्र भी विस्तीर्श ष्ठोता गया।

## : १५ :

# खीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान

रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा बहुमुखी थी, परन्तु प्रधान रूप से वे कवि थे। कविता में भी उनका सुकाव गीति कविता की श्रोर ही था। उन्होंने गाने में श्रानन्द पाया. सुर के माध्यम से परम सत्य का साचा-स्कार किया श्रीर समस्त विश्व में श्रखण्ड सुर का सीन्दर्य ज्यास देखा । एक प्रसंग मे उन्होंने कहा था-"गान के सुर के आलोक में इतनी देर बाद जैसे सत्य को देखा। श्रन्तर में यह गान की दृष्टि सदा जायत न रहने से ही सत्य मानों तुच्छ होकर दूर खिसक पड़ता है। सुर का वाहन हमें उसी पर्दें की श्रोट में सत्य के लोक में वहन करके ले जाता है। वहां पैदल चलकर नहीं जाया जाता, वहां की राह किसी ने श्रांखों नहीं देखी।'' रवीन्द्रनाथ का सम्पूर्ण साहित्य संगीतमय है। उनकी कविताएं गान हैं, परन्तु उनके गान केवल ताल-सुर के बाहन नहीं है, अर्थगांभीयें श्रीर शब्दमाधुर्य के भी श्रागार है। श्रसत्त में जिस प्रकार उनकी कवितास्रो में संगीत का रम है उसी प्रकार, बल्कि उस-से भी श्रधिक, उनके गानों में कवित्व है। सुर से विच्युत होने पर भी उनके गान प्रेरणा और स्फूर्ति देते हैं। उन्होंने सैकडो गान लिखे है। ये गान गाए जाने पर ही ठीक-ठीक समसे जा सकते है, परन्तु फिर भी उनको छापे के श्रन्तरों में पढ़ने पर भी कुन्न-कुन्न रस श्रवश्य मिलता है, क्योंकि उनका अर्थगांभीय वहां भी बना रहता है। रवींद्रनाथ

सुर की धारा में एक प्रापृर्व पावनी शक्ति श्रनुभव करते हैं। श्रपने परमाराध्य को पुकार कर वे कहते हैं—

'तुम्हारे सुर की धारा मेरे मुख पर श्रीर वच्च. म्थल पर सावन की मदी के समान मह पड़े। उदयकालीन प्रकाश के साथ वह मेरी श्रांको पर महे, निशीय के श्रन्धकार के साथ वह गंमीर धारा के रूप में मेरे प्राणों पर महे, दिन-रात वह इस जीवन के सुखो श्रीम हु खो पर महती रहे—तुम्हारे सुर की धारा सावन की मड़ी के समान महती रहे। जिस शाखा पर फल नही लगते, फूल नहीं खिलते उस शाखा को तुम्हारी यह बादल-हवा जगा दे, मेरा जो कुछ भी फटा पुगना श्रीर निर्जीव है, उसके प्रत्येक स्तर पर तुम्हारे सुरों की धारा महती रहे, दिन-रात इस जीवन की मूख पर श्रीर प्याप पर वह सावन की महों के समान महती रहे'—

धारार मतो पडु रु मरे पडुक मरे श्रावर्णेर सुरिट म्रामार मुलेर 'परे, बुकेर 'परे। तोमार्वि श्रालोग साथे मडक प्राते दुइ नयाने-पुरबेर अन्धकारे गमीर धारे महुक प्राणे निशीर्थर एइ जीवनेर सुखेर 'परे दुखेर 'परे निशिदिन धारार मतो पड़क करे पड़क करे। श्रावग्रेर फुल फोटे ना फल धरे ना एकेबारे ये शाखाय तोसारि बाद्र बाये दिक् जागाये सेइ शाखारे। याकिछ जीर्णं श्रामार दीर्णं श्रामार जीवनहारा स्तरे स्तरे पड क मते सुरेर धारा ताहारि पइ जीवनेर तृषार 'परे भुखेर 'परे निशिदिन धारार मतो पहुक करे पहुक करे॥

इस प्रकार सुर की धारा रवीन्द्रनाथ की दृष्टि में समस्त जीर्याता, वन्ध्यता, श्रसफलता श्रीर चुद्ध प्रयोजनो को बहाकर मनुष्य को सहज सत्य के सामने खड़ी कर देती है। निस्सन्देह संगीत ऐसी ही वस् है। यह युग भारतवर्ष मे राजनैतिक जागरण का युग है। रवीन्द्रनाथ ने किसी ज़माने मे राजनैतिक आन्दोलन मे सिकिय भाग लिया था। परन्तु बहुत शीघ्र ही उन्होंने देखा कि जिन लोगों के साथ उन्हें काम करना पढ़ रहा है उनकी प्रकृति के साथ उनका मेल नहीं है। रवीन्द्रनाथ अन्तमुंख साधक थे। हला-गुल्ला करके, ढोल पीट के, गला फाइ के, खेकचरवाज़ी करके जो आन्दोलन किया जाता है वह उन्हें उचित नहीं जंचता था। देश मे करोडों की संख्या में दलित, अपमानित, निरन्न, निवस्त्र लोग हैं, उनकी सेवा करने का रास्ता ठीक वही रास्ता नहीं है, जिसपर वाग्वीर लोग शासक-वर्ग को धमका कर चला करते हैं। शौकिया प्रामोद्धार करने वालों के साथ उनका प्रकृति का एकदम मेल नहीं था। जो लोग सेवा करना चाहते हैं उन्हें खुप-चाप सेवा मे ही लग जाना चाहिए। सेवा या विज्ञापन करना सेवा-भावना का विरोधी है। उन्होंने हल्ला-गुल्ला करके प्रामोद्धार करने वालों को लक्ष्य करके गाया था—

श्रोरे तोरा

नेइ वा कथा व'ल्लि !
दांडिये द्वांटर मध्यखाने
नेइ जागालि पछी ॥
मरिस् मिथ्ये व'ने-मत'के,
देखे केवल दासे लोके,
ना द्वा निये ग्रापन मन्र ग्रागुन,
मने मनेइ ज्व'ल्लि —
नेइ जागालि पछी ॥
श्रम्ंरे तोर श्राष्ट्रे की—ये
नेइ रटालि निजे निजे,
ना द्वयं, वाखगुको बन्ध रेखे
चुपेषापेइ च'ल्लि—
नेइ जागालि पछी ॥

काज थाके तो कर्गे ना काज, बाज थाके तो घुचा गे खाज, अपरे, के-ये तोरे की ब'खेछे, नेइ वा ता'ते ट'ल्बि— नेड जागालि पछी॥

"श्ररे भाई, क्या विगड गया यदि त्ने कोई बात नहीं कही। बाज़ार में खंडे होकर श्रगर तुमने श्रामों को जगाने का काम नहीं ही किया तो क्या हो गया! बेकार बकवास करके मर रहे हो, देखकर लोग केवल हंसते हैं। श्रपने ही मन की श्राग से तुमने मन-ही-मन जल लिया तो क्या हुशा: क्या हुशा जो तुमने गांवों को नही जगाया! तुम्हारे मन में क्या है सो तुमने खुद-बखुद चिछाकर नहीं कहा तो क्या बिगइ गया! न हो, ये बाजे बन्द करके श्रीर चुप-चाप ही चल दिए तुम!—श्ररे भाई, तुमने श्रामोद्धार नहीं ही किया।

"यदि कुछ काम हो तो जाओ न उसे करो, यदि तुम्हारे भीतर कहीं बाज हो तो जाओ न सबकी खाज बचाओ। श्ररे भाई, किसने तुम्हें क्या कहा है, इस बात से तुम नहीं ही विचित्तत हुए तो क्या बिगड़ गया: न हुआ, तुमने ग्रामोद्धार नहीं ही किया!"

उनकी स्वदेशभक्ति उनकी भगवद्गक्ति की विशेषिनी नहीं थी। उनके ऐसे बहुत थोड़े गान है, जिन्हें निश्चित रूप से स्वदेशभक्ति के गान कहा जा सकता है, नहीं तो साधारणत: राष्ट्रीय गानों के रूप में प्रचित्तित उनका ऐसा शायद ही कोई गान हो जो भक्ति और साधना के अन्यान्य चेत्रों में व्यवहृत न हो सकता हो। उनकी समस्त साधनाओं का लच्य एक ही आनन्द्धाम भगवान् था। यदि किसी कार्य का उस के साथ विशेष है तो उसे उचित नहीं माना जाना चाहिए। उनका प्रसिद्ध उद्बोधन संगीत, जिसमें उन्होंने अकेले ही समस्त दुःखों को शिरसा स्वीकार करके अप्रसर होने की सलाह दी है, स्वदेशभक्ति ही तक सीमित नहीं है। वस्तुतः वह सर्वेश्नेष्ठ आध्याहिमक लच्य की और बढ़ने का श्राह्वान है। स्वदेशभक्ति उस महाबच्य की परिपंथिनी नहीं है। फिर वह यर्द स्वदेश भक्ति का गान है तो ऐसा कोई देश नही, जिसके निवासी उसे गा न सके। रवीन्द्रनाथ के सभी गान सार्वभौम है। उन्होंने साधक को पुकार के कहा है:

'यदि तेरी पुकार सुनकर कोई न आए तो तू अकेला ही चल पड़ । अरे ओ समागा, यदि तुमसे कोई बात न करे, यदि सभी सुंह फिरा ले, सब (तेरी पुकार से) डर जांय तो तू प्राण्य खोल कर अपने मन की वाण्ये अकेला ही बोल । अरे भो अभागा, यदि सभी लोट जांय, यदि कठिन माग पर चलते समय तेरी ओर कोई फिर कर भी न देखे तो तू अपने रास्ते के कांटो को अपने खून से लयपय चरणों द्वारा अकेला ही रोंदता हुआ आगे बढ़। अरे ओ अभागा, यदि तेरी मशाल न जले और आंधी और तूफान से भरी अधेरी रात में (तुम्मे देखकर) सब लोग दरवाजा बन्द कर लें तो फिर अपने को जला कर तू अकेला ही हृदय पंजर जला। यदि तेरी पुकार सुनकर कोई तेरे पास न आए तो फिर अकेला ही चलता चल —

यदि तोर डाक शुने केड ना आसे
तबे एक् जा चलो रे।
एक् जा चलो, एक् जा चलो,
एक् जा चलो रे॥
यदि केश्रो कथा ना कथ—
(श्रारे श्रारे श्रो श्रभागा!)
यदि सबाइ थाके मुख फिराये,
सबाइ करे भय—
तबे पराण खुले,
श्रो तुइ मुख फुटे तोर मनेर कथा,
एक् जा बलो रे॥
यदि सबाइ फिरे याय—

( घोरे घोरे घो घमागा ! ) यदि गहन पथे याबार काले केड फिरे ना चाय-तबे पथेर कांटा भी तुइ रक्तमाखा चरण तले एक्बा दको रे ॥ यदि श्रालो ना धरे -( बारे बारे बा बनागा ! ) यदि सह बादले आंधार राते दुरार देय घरे-तबे बजानले श्चापन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एक्बा ज्वलो रे ॥ यदि तौर डाक शुने केउ ना श्रासे. तबे एक्का चको रे। एक्ला चलो एक्ला चलो. एक्ला चला रे॥

सत्यमार्ग के अनुसंधित्सुओं के जिए इतने स्फूर्तिदायक गान कम ही जिले गए होगे। स्वीन्द्रनाथ ऐसे साथियों को भार मात्र समस्ति थे, जिनका अपने जच्य पर विश्वास नहीं है। ऐसे छोगों को जुटाकर केवल सख्या गिनाने से कोई जाम नहीं। जब विपत्ति से सामना पड़ेगा तभी ऐसे साथी बोम हो जायंगे, वे खुद पीछे हटेगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। साधना के चेत्र मे—चाहे वह स्वदेश-सेवा का माधना हो, या परम प्राप्तस्य को प्राप्त करने की—अधकचरे साथी बाधा ही हैं; क्योंकि साधना का चेत्र विपत्तियों से जूमने का चेत्र हैं। घर फूंक मस्त खोग ही इस रास्ते कदम उठा सकते हैं। कबीरदास ने कहा था कि मै अपना कर अवाकर हाथ में खुकाठी जिए बाजार में खड़ा हूं, जो अपना वर फूंक सके वहीं हमारे साथ चले-

कविरा खडा बजार में, जिये लुकाठी हाथ। जो वर फूंके श्रापना, सो चले हमरे साथ॥

यदि साधना के साथी मोहवश अपना सर्वेस्व त्याग देने में ज़रा भी किमके तो पतन निश्चित है। इसीतिये स्वीन्द्रनाथ ने स्वदेश-सेवा के साधकों को पुकार कर गाया है:

'यदि भाई, तुभे कुछ चिन्ता-फिकिर है तो तू लोट जा। य.द तेरे मन भें कहीं हर हो तो में शुरू में ही मना करता हूँ कि इस रास्ते न खल। यदि तेरे शरीर में नींद लिपटी रहेगी तो तू पग पग पर रास्ता भूल जायगा, यदि कही तेरा हाथ कांप गया तो मशाब्त बुक्ता कर तू सबका रास्ता श्रन्थकारमय कर देगा। यदि तेरा मन कुछ छोड़ना न चाहे और तू श्रपना बोक्ता बराबर बढाता ही गया तो इस कठिन रास्ते की मार तू बर्दारत नहीं कर सकेगा। यदि तेरे मन में श्रपने श्राप (भीतर से) श्रानन्द नहीं जगता रहेगा तो तर्क पर तर्क करके तू सब कुछ तहस- महस कर देगा। ना भाई, यदि तुभे कुछ चिन्ता-फिकिर है तो तू लीट जा!''—

यदि तोर भावना थाके,

फिरे या ना —

तबे तुइ फिरे या ना ।

यदि तोर भय थाके तो

किर माना ॥

यदि तोर घूम जिंदये थाके गाये,

मुल्बिन्ये पथ पाये पाये,

यदि तोर हात कांपे तो निबिये आलो,

सबाय क'रिब काया ॥

यदि तोर छाड़्ते किछु ना चाहे मन,

किरस् भारी बोमा भापन,

तबे तुइ सइते क्स पारिस रे विषम पथेर टाना॥ यदि तोर श्रापन इ'ते श्रकारणे सुख सदा ना जागे मने,

तबे केबल, तर्क क'रे सकल कथा क'रबि खाना-खाना॥

यदि तोर भावना थाके०॥

हो सकता है कि इस प्रकार श्रकेले ही सचाई के मार्ग पर चलने वाले लोग शुरू-शुरू में पागल कहने लगें। शुरू-शुरू में किस महा-पुरुष को लोगों ने पागल नहीं समका है ? किस महापुरुष ने निर्यातन नहीं सहा है ? रवीन्द्रनाथ ने कहा :

''जो तुमे पागल कहे उसे त् कुछ भी मत कह। आज जो तुमे कैसा-कुछ सममकर धूल उड़ाता है वही कल प्रातःकाल हाथ में माखा लिए तेरे पीछे-पीछे फिरेगा। आज चाहे वह मान करके गही पर बैटा रहे; किन्तु कल (निश्चय ही)वह प्रेमपूर्वक नीचे उतर कर तुमे अपना शीश नवाएगा''—

ये तोरे पागल बले,

ता'रे तुइ बिलस्ने किछु।

श्राजके तोरे केमन भेवे

श्रङ्गे ये तोर धूनो देवे,
काल से प्राते माला हाते
श्रास्वे रे तोर पिछु पिछु॥

श्राजके श्रापन मानेर मरे

थाक् से व'से गदिर 'परे,
काल् के प्रेमे श्रासवे नेमे,

क'र्वे से ता'र माथा नीचा॥

क'र्वे से ता'र माथा नीचु ॥ सचाई होनी चाहिए। सत्य प्रकाशघर्मा है, वह छिपा कर रोक नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सममते हैं कि प्रत्येक नया विचार सनातन प्रथा को बर्बाद कर देगा, संस्कृति को रसातल में पहुँचा देगा। इतिहास साची है कि ऐसा करने वालों का प्रयत्न कभी सफल नहीं हुआ। मनुष्य ने इतिहास से कितना कम सीखा है! सम्पत्ति-मद से मत्त लोग दो दिन आगे की बात भी नही देख पाते। वे अपनी शक्ति पर जितना भरोसा रखते है इसका आधा भी उन पर नहीं रखते, जिनकी कखमात्र शक्ति पाकर वे अपने को शक्तिशाली सममा करते है। वे सैमफते है कि उनके हुक्सो पर ही संसार-धारा रुक जायगी। वे पद-पद पर 'ऐसा कभी नहीं हो सकता' कहकर प्रत्येक प्रगति का विरोध करते हैं। लेकिन अनादिकाल से यह सर्वविदित सल है कि जिसे ऐसे मदमत्त शक्तिशाली लोग असंभव कहा करते है वह वस्तुतः असंभव नहीं है।

रहवाे व'ले राख्ले कारे हुकुम तोमार फ'ल्वे कबे। ( तोमार ) टानाटानि टिंक्बे ना भाई, र'बार येटा सेटाइ र'वे ॥ या खुसि ताइ क'र ते पारो-गायेर जोरे राखो मारो--यांर गाये सब व्यथा बाजे तिनि या स'न सेटाई स'बे॥ धनेक तोमार टाका कहि. श्रनेक दहा श्रनेक दहि, श्रनेक श्रश्व श्रनेक करी, श्रनेक तोमार श्राछे भवे। भाव्छो हबे तुमिह या चात्रो, जगत्रा के तुमिइ नाचाश्रो, देख वे इठात् नयन खुले' हय न येटा सेटाओं हवे ॥

"'यह रह गया'—ऐमा कह कर तुमने किमे बचा बिया ? कव तुम्हारा हुक्म तामील हुआ है! अरे भाई, यह तरी खींच-तान चलेगी नहीं, जो रहने को है सिर्फ वही रहेगा। तुम जो खुशी कर सकते हो, जबर्दस्ती करके रखते रहो और मारते रहो—परन्तु जिनके शरीर में सारी व्यथा लगतो है वे जो कुछ सहते है उतना ही चल सकेगा। तुम्हारे बहुत रुपये-पैसे है, टीमटाम हैं, बहुत हाथी-घोडे हैं— दुनिया में तुम्हारे बहुत सम्पत्ति है! तुम सोचते हो कि जो तुम चाहोगे वही होगा, दुनिया को तुम्ही नचा रहे हो! लेकिन, भाई मेरे, एक दिन तुम आंख खोल कर देखोगे कि (तुम्हारे मत से) जो कभी नहीं होता, वह भी हो गया !"

मगर निःसहाय अकेले निकल पड़ने में वीरता चाहे कितनी हो, क्या बुद्धिमानी भी है ? श्रगर मनोवाञ्छा पूरी न हुई तो इन स्नोगों का साथ छोडना किस काम श्राया १ रवीन्द्रनाथ बच्य प्राप्त को इतनी बड़ी बात नहीं मानते। चल देना हो बड़ी बात है, मनोवाञ्छा हुई या नहीं इसका हिसाब दुनियादार जोग किया करते हैं। वीर इसकी परवा नहीं करता। सत्य के मार्ग में अप्रसर होकर टूट जाना भी अच्छा है। जो लोग सत्य के मार्ग में चब रहे हैं उनका चलना देखना भी श्रे यस्कर है: पर बच्य तक नहीं पहुंचे तो सारी यात्रा हो ब्यर्थ ही गई, ऐसा विचार रवीन्द्रनाथ को पसन्द नहीं है। उन्होंने गाया है: "क्या हुन्ना जो मैं पार नहीं जा सका ! मेरो श्राशा की नैया दूब गई तो हर्ज़ क्या है, वह हवा तो शरीर में लग रही है, जिससे नाव चल रही थी। तुम लोगों की चलती नाव देख रहा हूँ, इसी में क्या कम श्रानन्द है ? हाथ के पास श्रपने इर्द-गिर्द, जो कुछ पा रहा हूँ वही बहुत है। हमारा दिन भर क्या यही काम है कि उस पार की खोर ताकता रहूँ ! यदि कुछ कम है तो प्राय देकर उसे पूरा कर लूंगा । मेरी कल्पनता वहीं है जहां मेरा कुछ दावा है !"--

श्रामार नाइ वा ह'लो पारे यावा।
ये हावाते चलतो तरी
श्रंगेते सेइ लागाइ हावा।
नेइ यदि वा जमलो पाहि,
घाट ग्राञ्जे तो बसते पारि,
श्रामार श्राशार तरी डुबलो यदि
देखवो तोरेर तरी बावा।
हातेर कान्ने कोलेर कान्ने
या श्रान्ने सेइ श्रमेक श्रान्ने
श्रामार मारा दिनेर पृद्द कि रे काज
श्रोपार पाने केंद्रे चावा?
कम किन्नु मोर थाके हेथा
पूरिये नेबो प्राग्न दिये ता,
सेइखानेतेइ कल्पलता

येखाने मोर दाबि-दावा।

श्रामार

"त्रो श्रमागे मनुष्य ! हो सकता है कि तेरे अपने ही लोग तु से छोड दें; लेकिन इसकी चिन्ता करने से कैसे चलेगा ! शायद नेरी श्राशालता टूट जायगी और उसमें फल नहीं फलेगा; पर इसीलिये चिन्ता करने से कैसे चलेगा ! तेरे रास्ते में अंधेरा छा जाएगा, पर इसीलिये क्या त् एक जायगा ! अरे श्रो (श्रमागे) तु से बार-बार बत्ती जलानी पडेगी अरे फिर भी शायद वह नहीं जलेगी !—लेकिन इसीलिये चिन्ता करने से कैसे चलेगा ! तेरी प्रेम-वाणी सुमकर जंगली जानवर तक चले श्राएंगे और फिर भी ऐना हो सकता है कि तेरे अपने लोगो का पाषाण का हृदय न पिघले,—लेकिन इसीलिये चिन्ता करने से कैसे चलेगा ! दोस्त मेरे, तू क्या रसीलिये लोट श्रायगा कि सामने का दरवाज़ा बन्द है ! ना भाई, तु से बार-बार ठे अना पडेगा और फिर भी हो सकता है कि दरवाज़ा हिले ही नहीं !--लेकिन इसी बिये चिन्ता करने से कैसे काम चलेगा !"---

तार श्रापन जने छाड़ वे तोरे
ता' बले भावना करा चल वे ना
तोर श्राशालता पड़ वे छिँ है,
ह्य तो रे फल फल वे ना—
ता' बले भावना करा चल वे ना॥
श्रास वे पथे श्राँधार नेमे
ताइ बले इ कि रहि व थेमे
श्रो तुइ वारे बारे ज्वाल वि बाति, इय तो बाति ज्वल वे ना
ता' बले भावना करा चल वे ना॥
श्रुने तोमार मुखेर बानी,
श्रास वे फिरे बनेर प्राणी
तन्न ह्यतो तोमार श्रापन घरे पाषाण हिया गल वे ना—
ता' बले भावना करा चल वे ना॥

तबु हयतो तोमार श्रापन घरे पाषाण हिया गलबे ना— ता' बले भावना करा चलबे ना ॥ बद्द दुयार देखिल बले श्रमनि कि तुइ श्रासि चले,

तोरे बारे बारे ठेबते हवे, हयतो दुयार टलवे ना--ता' बले भावना करा चलवे ना ॥

फलाशा के प्रति निःस्पृह होने का यह अर्थ नहीं कि फलप्राप्ति के विषय में साधक का विश्वास ही न हो। वस्तुतः अर्छंड विश्वास के बिना निःस्पृहता आती ही नहीं। 'अरे ओ मन, सदा विश्वास रख कि काम होकर ही रहेगा। यदि त्ने सचसुच प्रण ठान जिया है तो निश्चय ही तेरी प्रतिज्ञा रहेगी। यह जो तेरे सामने पाषाण की तरह पड़ा हुआ है वह प्राण पाकर हिल उठेगा, जो गूंगों की मांति पड़े हुए हैं वे भी निश्चय ही बोजने जगेगे। समय हो गया है। जिसके पास जो बोम है वह उठा खे। मेरे मन, यदि त्ने दु:ख को सिर-माथे के जिया है (कूले) भिड्बो ना श्रार भिड्बो ना रे ॥ इडिये गेड़े स्तो डिंडे ताइखँटे' श्राज मर्बो कि रे, (एखन) भाजा घरेर कुडिये खँटि (बेडा) घिर्बो ना श्रात घिर्बो ना रे ॥ घाटेर रिम गेड़े केटे

(एखन) पालेर रामि घ'रबो कामि'

(ए रिस) छिँडवो ना आर छिँड्बो ना रे।।

जो राम्ते पर निकज पडा है उसे फिरने का नाम लेना भी ठीक नहीं है। नेता वही हो सकना है जो स्वयं अपने-आप को ही जीत सके। स्वीन्द्रनाथ ने नाना भाव से इस बात पर जोर दिया है। जो आत्मजयी है, जिसने अपने-आप को काबू मे रखा है वही दूसरों को भिड पड़ने की प्रेरणा दे सकना है। जो सार्य हार गया, जो अपने को ही नहीं सम्हाज सका वह दूसरे को क्या बज देगा।—'अरे ओ अमागे, यदि त् स्वयं ही अवसाद-मस्त होकर गिर पड़ेगा तो दूमरे किसी को कैसे बज देगा? उठ पड, खडा हो जा, हिम्मत न हार। जाज छोड दे, भय छोड़ दे—त्अपने आप की ही जीत ले। जब ऐसा हो जाएगा तब त् जिसे पुकारेगा वही तेरी पुकार पर चज पड़ेगा। अगर त् रास्ते में निकल ही पड़ा है तो अब जो भी हो, जैसे भी हो, जौटने का नाम न ले। अरे आ अमागे, त् बार-बार पीछे की ओर न देख। भाई मेरे, दुनिया में भय और कहीं नहीं है, वह केवल तेरे अपने मन में है। त् सिर्फ अमय-चर्यों की शर्या लेकर निकल पड़—

श्रापनि श्रवरा होति, तवे बत्त दिवि तुइ कारे। उठे दांडा उठे दाडा, भेङे पडिस ना रे॥

करिस ने लाज करिस ने अय,

श्रापना के तुइ क'रे ने जय,
सवाइ तखन साडा देवे डाक दिवि तुइ यारे॥
बादिर यदि हिलि' पथे
फिरिस ने तुइ कोनो मते,
थेके थेके पिछन पाने
चास् ने बारे बारे।
नाइ-चे रे भय त्रिभुवने
भय शुधु तोर निजेर मने,
श्रभय चरण शरण क'रे
बाहिर हये या रे॥

"ना भाई, तू कमर कसकर तैयार हो जा, बार-बार हिलाना ठीक नहीं है। मेरे दोस्त, केवल सोच-सोचकर तू हाथ में आई लच्मी को टुकराने की गलती न कर। इधर या उधर कुछ एक बात ते कर ले। यह भी क्या कि केवल विचारों के स्रोत पर बहता हो फिरा जाय! बहता फिरना तो मर जाने से बुरा है। ना भाई, एक बार इधर एक बार उधर—यह खेल अब बन्द कर। रत्न मिलता हो तो, न मिलता हो तो, एकबार प्रयत्न तो फिर भी करना ही पड़ेगा। क्या हुआ अगर वह तेरे मन लायक नहीं है तो ? ना भाई, तू अब आंसू ता मत गिरा। डोंगी आरा में छोड दनी हो तो छोड दे, पशोपेश में पड़कर समय क्यो वरबाद कर रहा है ? जब अवमर हाथ से निकल जायगा, प्रयान की बेला बीत जायगी, क्या तब तू आंस खोलेगा?"—

बुक बेबे तुइ दॉडा देखि, बारे बारे हे जिसने, भाइ। शुधु तुइ भेबे भेबेइ हातेर खम्मी ठेलिसने, भाइ॥ एकटा किछु क'रे ने ठिक, भेसे फेरा मरार श्रधिक,

बारेक ए दिक बारेक श्रो-दिक ए खेला श्रार खेलिसने, भाइ ॥ मेले किना मेले रतन, करते तबु हवे यतन,

ना यदि हय मनेर मतन, चोखेर जलटा फेलिसने, भाइ॥

आसाते हय भावा भेजा, करिसने छार हेजा फेजा, पेरिये यखन यावे वेजा तखन छाखि मेजिसने, भाह ॥

"भाई मेरे, घर में म्लान मुंह देखकर त् गल न जा, बाहर श्रम्धकारमय मुख देखकर त् विदक न जा; जो तेरे मन मे है उसे प्रायों की
बाज़ी लगाकर भी पाने का प्रयत्न कर, विर्फ इतना ध्यान रस्त्र कि उस
मनचाही वस्तु के ब्लिये दस भले श्रादमियों के बीच हला न करना पढ़े।
भाई मरे, रास्ता केवल एक ही है उसे ही पकड़ कर श्रागे बढ़ चला।
जिसे ही श्राया देख उसीके पीछे चल पड़ने की ग़लती न कर। त् श्रपने
काम में लगा रह, जिमे जो खुशी हा उसे वही कहने दे ना? क्यों तृ
दूसरों की परवाह करता है ? श्रोरो की बाउ से श्रपने श्रापको सुजसाना
ठीक नहीं है, ना तृ किसी की भी परवान कर'—

घरे मुख मिंखन देखे गिंखसने—श्रारे भाइ, बाइरे मुख श्रांधार देखे ढिलियने—श्रारे भाइ ॥ या तोमार श्राष्ठे मने साधी ताइ परानपणे, श्रुष्ठ ताइ दशजनारे बिलियने—श्रारे भाइ ॥ एकइ पथ श्राष्ठे श्रोरे, चल् सेइ रास्ता ध'रे, ये श्रासे तारि पिछे—चिलसने—श्रोरे भाइ॥

थाक्ना तुइ आपन काने, या खुशी बलुक ना ये,

ता निये गायेर ज्वाबाय ज्वितिसने - श्रीरे भाइ॥

जिस वीर ने एक वार आगे वहनेका दह निश्चय कर लिया, जो अपने आप को जीत कर, अपने समस्त चुद्र स्वार्थों को भूलकर अमृत के संधान में निकल पढ़ा है ; उसकी विजय निश्चित है। रास्ते में विकल आएसे; पर वे दूर हो जांयगे, बन्धन जक गें, पर जिल्ल हो जायगे। वाधाएं ददनिश्चयी को परास्त नहीं कर सकतीं। वह दुःख में, संकट में और आनन्द में चराचर को आन्दोलित करता हुआ उछिसित करता हुआ आगे निकल जायगा। 'भय नहीं है, भय नहीं है, विजय निश्चित है, यह द्वार हुल कर ही रहेगा। मैं ठीक जानता हुँ—तेरे बन्धन की डोरी

श्वार-बार दूट जायती । च्या-चया तू श्रपने श्वापको खोकर सुप्ति की राठ काट रहा है। श्वरे भाई, तुसे बारंबार विश्व का श्विधकार पाना होगा। स्थल में, जल में, लोकालय में सर्वत्र तेरा श्राह्मान है। तू सुख श्रीर दुःख में लाज की हालत में श्रीर भय की हालत में भी जो गान गाएगा, तेरे उस प्रत्येक स्वर में फूज, पछव, नदी, निर्मार सुर भिलाएंगे श्रीर तेरे अत्येक छुन्द से श्रालोक श्रीर श्रन्थकार स्विद्य होंगे।"——

नाइ नाइ मय, हवे-हवे जय खुले जावे एह द्वार—
जानि जानि तोर बन्धन डोर छिँडे जावे बारेबार ॥
खने खने तुइ हाराये श्रापना सुप्ति निशीथ करिस वापना
बारे बारे तोरे फिरे पेते हवे विश्वेर श्रिधकार ॥
स्थले जले तोर श्राक्षे श्राह्मान श्राह्मान लोकालये,
चिरदिन तुइ गाहिबि ये गान सुले दुले लाजे भये ।
फूल पल्लव नदी निर्भर सुरे सुरे तोर मिलाइवे स्वर,
छन्दे ये तोर स्पन्दित हवे श्रालोक श्रम्धकार ॥

देश-माता के प्रति जो भक्ति है वह क्या किमी स्वार्थ के कारण है ? ऐसी युक्तियां दी बावी है कि हमारा देश इतना सुन्दर है, हमारी युथ्वी ऐसी रत्नगर्भा है, हमारा आकाश ऐसा मनोरम है और इसीजिये हमारा देश संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है; परन्तु ये युक्तियां केवल अपने धापको भुलावा देने के लिये ही दी जाती हैं। माता के प्रति पुत्र का प्रेम अहैतुक होता है। "मातः, मेरा जन्म सार्थक है जो इस देश में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म सार्थक है जो में तुके प्यार कर रहा हूँ। मुक्ते ठीक नहीं मालूम कि तेरे पास किसी रानी की मांति कितना धन है, कितने रत्न हैं। मिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तेरी खाया में आने से मेरे अंग-अंग खुड़ा जाते है! मैं ठीक नहीं जानता कि और किसी बन में ऐसे फूज़ खिलते हैं या नहीं जो इस प्रकार अपनी सुगंधि से आवुल कर देते हैं, यह भी नहीं जानता कि किसी आसमान में ऐसी मधुर हँसी हँसने वाला खांद उठता है या नहीं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुग्हारे प्रकाश में

पहले पहल मैंने श्रांक खोली श्रौर वे जुडा गईं। बस इसी श्रालोक में श्रांखे बिछाए रहूँगा श्रौर श्रन्त में इसी श्रालोक में उन्हें मूँद भी लूँगा।"—

सार्थक जनम श्रामार जनमे छ ए देशे। सार्थक जनम मार्गो. तोमाय भाववेसे ॥ जानिने तोर धन रतन. आई कि ना रानीर मतन. श्रध जानि श्रामारा श्रङ्ग जुडाय तोभार छायाय एमे ॥ कौन बनेते जानिने फूल गन्धे एमन कर आकूल कान गगने श्रोठे रे चाँद एमन हासि हेसे। श्रांबि मेले तोमार श्राली प्रथम श्रामार चोख जुडाल. श्रोइ श्राकोतेइ नयन रेखे मृदव नयन शेपे॥ यह प्रहेतक भेम ही वास्तविक भक्ति है। यही देशभक्त का सबसे बड़ा संबल है।

#### : १६ :

# एक कुत्ता और एक मैना

श्राज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में श्राया कि शान्तिनिकेतन को छोड़कर कही श्रन्थत्र जायाँ। स्वास्थ्य बहुत श्रच्छा नहीं था। शायद इसलिए, या पता नहीं क्यो, ते पाया कि वे श्रीनिकेतन के पुराने तिमंजिने मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में श्राकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनो ऊपर तक पहुँचने के लिए जोहे की चकरदार सीढियां थीं, श्रीर वृद्ध श्रीर चीखबपु स्वीन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ सकना श्रस-मन था। फिर भी बडी किठनाई से उन्हें वहा ले जाया जा सका।

उन दिनो छुटियां थी। श्राक्षम के श्रिथिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपिश्वार उनके 'दर्शन' की ठानी। 'दर्शन' को मैं जो यहाँ विशेषरूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूं, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था। तो प्रायः वे यह कह कर मुस्करा देते थे कि 'दर्शनार्थी हैं क्या ?' शुरू-शुरू मे में उनसे ऐभी बँगला मे बात करता था, जो वस्तुतः हिन्दी-मुहाविरों का श्रनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के श्रिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था—'एक भद्र लोक धापनार दर्शनर जन्य ऐसे छेन।' यह बात हिन्दी मे जितनी प्रचलित है, उतनी बँगला में नहीं। इसलिए गुरुदेव ज्ञरा मुस्करा देते थे। बाद में मुक्ते मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत श्रिथक पुस्तकीय है श्रीर गुरुदेव ने उस 'दर्शन' शब्द को पकड लिया था। इसलिए जब कभी मैं श्रसमय में

पहुँच जाता था तो वे हंसकर पूजते थे—"दर्शनार्थी लेकर आए हो। क्या १ अप यहाँ यह दुल के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थिकों में कितने ही इतने प्रगत्म होते थे कि समय-असमय, स्थान-अस्थान, अवस्था-अनवस्था की एकदम परवा नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे 'दर्शनार्थिकों से गुरुदेव कुछ भीत-भीत-से रहते थे। सो मैं मर बाज-बच्चो के एक दिन श्रीनिक्रेतन जा पहुंचा। कई दिनो से उन्हें देला नहीं था।

गुरुदेव वहां बडे श्रानन्द में थे। श्रकेले रहते थे। भीड़-भाड़ उतनी महीं होती थी, जिननी शान्तिनिकेतन में। जब हम लोग उपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्मी पर चुपचाप बैठे श्रस्तगामी सूर्य की श्रोर ध्यान-स्तिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कराए, बच्चों से इसा छेड-छाड की, कुशल-प्रश्न पृष्ठे श्रीर फिर चुप हो रहे। डीक उसी समय उनका कुला धीरे-धीरे उपर श्राया श्रीर उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह शांखें मूंदकर अपने रोम-रोम से उस स्नेह-रस का श्रनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की श्रोर देखकर कहा— 'दिखा तुमने, ये श्रा गए। कैसे इन्हें मालूम हुश्रा कि मैं यहां हूँ, सारचर्य है। श्रीर देखो, कितनी परिनृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है!!'

हम लोग उस कुत्ते के श्रानन्द को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेह-दाता यहां से दो मील दूर हैं श्रीर फिर भी वह पहुँच गया ! इसी कुत्ते को लच्य करके उन्होंने 'श्रारोग्य' में इस भाव की एक कदिता जिल्ली थी — ''प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर श्रासन के पास तब तक बैठा रहता है, जब तक श्रपने हाथों के स्पर्श से में इंसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी-सी-स्वीकृति पाकर ही उसके श्रंग-अंग में श्रानन्द का प्रवाह वह उठता है। इस चाक्य हीन प्राया कोक में सिकं यही एक जीव अच्छा-बुरा सबको भेदकर सम्पूर्ण मनुष्यं को देख सका है, जस आनन्द को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अद्वेतक प्रेम दाज दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य बोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपना दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नही पाता कि उभने अपने सहज बोध से सानव-स्वरूप में कौन-सा मृत्य आविष्कार किया है, इसकी माधा-हीन दृष्टि की करुण व्याकुत्तता जो कुछ समसती है, उसे समसा नही पाता, और मुक्ते इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समसा देती है!" इस प्रकार किव को मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाद्वीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाख मानव-सत्य को देखा है, जो मनुष्य मनुष्य के अन्दर भी नहीं देख पाता!

मैं जब यह किवता पढता हूँ तब मेरे सामने श्रीनिकेतन के तित्तत्त्ते पर की वह घटना प्रत्यच-सी हो जातो है। वह श्राँख मृंदकर अपिर-सीम श्रानन्द, वह 'मूक हर्य का प्राण्पण श्रास्मिनवेदन' मृर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे खिए वह एक छोटी-सी घटना थी, श्राज वह विश्व की श्रेने कमहिमाशा श्री घटनाश्रों की श्रेणी में बैठ गई है। एक श्राश्चर्य की बात श्रीर इस प्रसंग में उत्तेख की जा सकती है। अब गुरुदेव की चिनासस्म कजकत्ते से श्राश्रम में खाई गई, उस समय भी न जाने किम सहज बीध के बल पर वह कृता श्राश्मम के द्वार तक श्राया श्रीर चितासस्म के साथ श्रन्यान्य श्राश्मवासियों के साथ शान्त-गम्भीर भाव से उत्तरायण तक गया ! श्राचार्य चितासस्म के साथ श्रन्यान्य श्राश्मवासियों के साथ शान्त-गम्भीर भाव से उत्तरायण तक गया ! श्राचार्य चितासस्म के कखश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा था !

कुछ और पर्ते की घटना याद आ रही है। उन दिनों में शान्ति-निकेतन में नया ही आया था। गुरुरेव से अभी उतना छष्ट नहीं हो पाया आ। गुरुरेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहजने के जिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक श्रौर पुराने श्रध्यापक थे, भ्रौर सही बात तो यह है कि उन्होंने ही सुक्ते भी श्रपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक-एक फूल-पत्ते को ध्यान से देखते हुए ग्रपने बगीचे में टइल रहे थे श्रीर उक्त ग्रध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मै चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिबसिले में एक बार कहा —''श्रव्ला साहब, त्राश्रम के कौए क्या हो गए ? उनकी ब्रावाज़ सुनाई ही नहीं दती ?'? न तो मेरे सायी उन श्रध्यापक महाशय को यह खबर थी श्रीर न मुक्ते ही । बाद में मैने लच्य किया कि सबसुच कई िनो तक आश्रम मे कौए नहीं दील रहे हैं। मैने तब तक कौन्नों को सर्वव्यापक पत्ती ही समक्त रखा था। श्रचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये शले आदमी भी कभी-कभी प्रवास को चले जाते है या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कों को आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्यों कि इनका मोटों है--'मिस्चोफ़ फ़ार मिस्चीफ्प सेक' (शरारत के लिए ही शरारत)। तो क्या की श्रो का प्रवास भी किसी शरास्त के उद्देश्य से ही था ? प्राय· एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए।

एक दूसरी बार में सबेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगडी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा — "देखते हो, यह म्यूथअष्ट है। रोज़ फुदकती है, ठीक यही आकर। मुक्ते इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है।" गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुक्ते उसका करुण भाव एकदम नहीं दीखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पत्ती है ही नहीं:। वह दूसरो पर अनुक्रम्पा ही दिखाया करती है। तीन-चार वर्ष से मै एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों मे चारो और एक-एक स्पाख छोड़ रखा है—यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक ख़तरे का समाधान होगा। सो एक-एक मैना-दम्पति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया वरते हैं। तिनके और चिथडों का अम्बार लगा

देते है। भन्नेम।नस गोवर के टुकडे तक ने श्राना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सूराखों में ई टे भर देते हैं; परन्तु वे ख़ाजी बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक निनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव रखने लायक होते है। परनी देवी का ती क्या कहना ! एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर ज़रा पंखों को फ़रकार दिया, चोच को श्रपने ही परो से साफ़ कर लिया श्रीर नाना प्रकार की मधुर श्रीर विजयोद्घोशी वाणी में गान शुरू कर दिया ! हम लोगो की तो उन्हें कोई परवा ही नही रहता । श्रचानक इसी समय श्रगर पति देवता भी कोई कागज़ का या गोबर का दुकड़ा लेकर उपिभ्यत हुए तब तो क्या कहना ! दोनो के नाच-गान श्रीर श्रानन्द-नृत्य से मारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही परनी देवी जरा इम लीगो की श्रोर मुखातिब होकर लापरवाही भरी श्रदा में कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानी मुस्करा कर हमारी श्रीर दखते कुछ रिमार्क करते श्रीर मुँद फेर लेते हैं। पिन्यों की भाषा तो मै नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमे कुछ इस तरह की याते हा जाया करती है --

प्ती--ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी!

पति - उँह, बेचारे श्रा गए है, तां रह जाने दो। क्या कर लेंगे।

परनी - लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमार। प्राडवेट घर है।

पति-- श्रादमी जो हैं इतनी श्रक्कल कहाँ ?

पन्नी--जाने भा दो।

पति--भौर क्या ?

सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुरेव की बात पर मैने ध्यान से देखा तो मालूम हुन्ना कि सचमुच हो उसके मुखपर एक करुण भाव है। शायद यह विधुर पति था, जो पिछ्जी स्वयंवर-सभा के युद्ध में न्नाहत न्नीर परास्त हो गया था। या विधवा पत्नी है, जो पिछले बिडाल के काक-भग के समय पित को खोकर, युद्ध में ईषत् चोट खाकर एकान्त विद्वार कर रही है। हाय, क्यो इसकी एका दशा है! शायद इसी मैना को लच्य करके गुरुदेव ने बाद में एक किता लिखी थी, जिसके कुछ श्रंश का सार इस प्रकार है——

"उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यो वह दल से श्रालग होकर श्रकेली रहती है ? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बग़ीचे में । जान पहा जैसे एक पैर से लॅंगड़ा रही हो । इसके बाद उसे भोज़ सबेरे देखता हं - संगीहीन दोकर कीडो का शिकार करती फिरती है। चढ़ आती है बरामदे मे। नाच-नाचकर चहनक इमी किया करती है, मुम्मसे ज़रा भी नहीं दरती। क्यो है ऐसी दशा इसकी ? समाज के किस दगड पर उमे निर्वासन मिला है, दल के किस श्रविचार पर उसने मान किया है ? कुछ ही दूरी पर शौर मैनाएँ क-मक कर रही हैं, घास पर उछ्छ क्टू रही हैं, उडती फिरती हैं शिरीष वृत्त की शाखाओं पर, इस बेचारी को ऐमा कुड़ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गाँउ पड़ी है, यही सोच रहा हूं। सबेरे की घूप में मानो सहज मन से भाहार चुगती हुई कड़े हुए पत्तो पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ श्रमियोग है, यह बात बिल्कुल महीं जान पड़ती । इसकी चाल में वैशाय का गर्व भी तो नहीं है, दो श्राग-मी जलती श्रॉल भी तो नहीं दिखतीं। इस्यादि ।

जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करण मूर्ति अस्यन्त साफ होकर सामने आ जाती है। कैंम मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किप प्रकार किन आ आँखें इस विचार के मर्मस्थल तक पहुँच गई, सोचता हूँ तो हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उद गई। सार्यकाल किन उसे नहीं देखा। जब वह अके ले

एक कुत्ता और एक मैना 8 7 7.

जाया करती है उस डाल के कोने में ; जब फींगुर श्रंधकार में फन-कारता रहता है . जब हवा में बॉस के पत्ते मरकराते रहते हैं. पेडों की

करुण है उसका गायब हो जाना !

काँक से प्रकारा करता है नींद तोडने वाला संध्यातारा !' कितना

#### : १७ :

#### त्रालोचना का स्वतन्त्र सान

एक पत्र के लिए लेख लिखने बैठा हूँ। चाहता हूँ कि कान्य के रस-लोक की अनिर्वचनीयता के सम्बन्ध मे पाठको को नई बात सुनाऊँ, परन्तु हृदय भीतर से विद्रोह कर रहा है। बार-बार मन का बहुत दिनो का अन्त संचित पाप बाहर निकल आना चाहता है। नौ वर्ष से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, हिन्दी और संस्कृत के रस-सिद्ध महाकवियो की वाणी पढता-पढाता श्राया हूँ। विद्यार्थियों को श्रीर श्रपने श्रापको समफाता रहा हूँ कि इस काव्य-रत के रसिकों को . एक श्रुलोकिक श्रनिर्वचनोय श्रानन्द मिलता है जो ब्रह्मानन्द का सहोदर है। कहता रहा हूँ दुनिया के छोटे मोटे प्रयोजन इस गुरामय शरीर श्रीर मन की परितृति के लिए हैं । श्रात्मा की अपरितृति किसी श्रतौकिक रस नामक वस्तु से होती है-प्रधात् श्रपने को श्रीर श्रपने श्रोताओं को दो परस्रर-विरोधी दुनियाओं की बात बताता रहा हूँ, एक जड-जगत् है, दमरा रस जगत्। परनतु ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भीतर से एक ग्रावाज नहीं श्राती हो कि श्राखिर प्रमाण क्या है ? क्यों इस रस-जगत् के साथ जड़-जगत की निरन्तर लडाई चल रही है, क्यो जब एक दो-दुगुन्ने-चार कहता है तो दूमरा पांच कहने के जिए कटिबद है, क्यों एक स्वर्गलोक की श्रोर उठाता है तो द्सरा पैर पकड़ कर श्रस्वर्गलोक की श्रोर खींच लेता है ? मैंने श्रपने श्रोताश्रों की श्रोला नहीं दिया है, उन्हें भी इस प्रश्न की श्रोर उन्मुख किया हैं, गरन्तु अपने आपको मैने घोखा दिया है। मै रस-लोक की अनिर्वच-नीयता पर विश्वास न करके भी विश्वास करता रहा हूँ। आज मेरे मन की अवस्था ठीक ऐसी ही नहीं है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रस-जगत् और जड-जगत् का भेद कल्पना करके हमने बिस्मिल्ला ही गलत कर दिया है। मैं पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कहँगा—विश्वाम रक्ले। परन्तु हृद्य के भीतर जो विद्रोह आज बनीभूत हो बरमना चाह रहा है उसके उत्तेजक कारणों को कहे विना मैं अपनी बात ठीक ठीक नहीं सममा सकुंगा।

अध्यापक-जीवन का एक बड़ा सारी अभिशाप यह है कि आपको ऐसी सैकडों बातों को पढना-पढ़ाना पड़ेगा जिसे आप न तो हृदय से स्वीकार करते है और न साहित्य के लिए हितकर मानते है। यहाँ श्रादमी को आपा खोकर ही सफलता मिलती है। श्रगर आपने कही स्वतंत्र मत प्रकाश किया तो साथ ही विद्यार्थी को आगाह कर देना पहेगा कि दखो. श्रमक श्रादमी जिसकी धाक परीचक-मण्डली पर जमी हुई है. ऐया न मान कर ऐसा मानता है। प्रकृत प्रस्म यह है कि 'ऐसा न मान कर ऐसा मानने वाको' की परस्पर-विशेषी डक्तियो पर श्रगर काई मचसुच गर्मारतापूर्वक विचार वरे तो उसके लिए शीव ग्रापके बगल में जो पागलखाना है उसमे शरण खेनी पंडेगी। श्रौर श्राप निश्चित मानिए कि यदि ऐसे लोग कुछ श्रधिक मंख्या में श्रागरे के उस गृह में जाने लगे तो श्रापको महत्त्वपूर्ण श्चालोचनात्मक लेखो की कमी भी नहीं पडेगी । श्रौर यदि पाठको ने भी उन विचित्र मतो को गम्भीरतापूर्वक स्वीकार करना शुरू किया तो श्रागरे के श्रधिकारियों को स्थान बढाना पडेगा। पर श्रापको श्रागरे के बाहर से लेख मागने पड़ते है, यही इस बात का सबूत है कि कोई साहित्यिक श्रातीचनाश्रो की गम्भीरतापुर्वक पढ़ता नहीं। एक सब्त यह भी है कि साधारण पाठक-मगडली नित्य नये युगान्तरकारी रचयितात्रों श्रीर रचनात्रों के श्राविष्कार करने वाले लेखक से कभी

जवाब तजब नहीं करती। उसे ऐसी परस्पर असंजग्न और बेतुकी बातों के सुनने की आदत पड़ गयी है। सवाज यह है कि आखिर एक ही किव के बारे में आकाश-पाताज जैसे अन्तर वाजी सम्मतियाँ क्यों मिलती हैं? सस्ता जवाब यह है कि समाजोचक भिन्न-भिन्न रुचि का होता है, सबकी योग्यता भी समान नहीं होती, इत्यादि। यह ठीक बात है। समाजोचक नामक वैज्ञानिक में व्यक्तिगत बुद्धि कम-बेशी तो होती ही होगी, पर उल्टी क्यों होगी? अर्थात् 'क' अगर कहे कि शेक्मपियर अदितीय नाटककार है तो उससे अधिक जानकारी रखने वाले को कहना चाहिए कि वह अतृतीय, अपंचम या अदशम नाटककार है, पर यह क्यों कि 'ख' कहे कि उसे नाटक के 'न' अचर का भी ज्ञान नहीं? आप मुक्ते गजत न समर्के। मेरी मंशा यह नहीं है कि में आजोचकों को अज्ञ कहूँ और न मेरी मंशा यही है कि आजोचना-शास्त्र को उठा फॅकने की सजाह हूँ। मैं उस विकट मानिसक हुन्द्व की और इशारा करना चाहता हूँ जिसको अध्यापक अपनी इच्छा और रुचि के विरुद्ध भी होता रहता है।

श्रसल में कहीं मूल मे ही गलती होनी चाहिए। सनुष्य का मन एक हजार श्रनुकूल घोर प्रतिकृत धाराश्रों के संघर्ष से रूप प्रह्या करता है। उसे श्रगर प्रमाण मान लें तो मुल्य-निर्धारण का कोई सामान्य मानइएड बन ही नहीं सकता। ग्राहक श्रौर विकेता की श्रपने-श्रपने मन के श्रनुपार 'सेर' बनाने की छोड़ दीजिए, तो बाजार बन्द हो जायँगे। कवि का कारबार इसी मानसिक 'सेर' से चलता है। श्रन्ततः श्रव नक उसी सेर से चलता रहा है। इधर समाजोचक एक श्रपने मन का गड़ा सेर लेकर पहुँचा है। जब हम समालोचक की रुखि की बात कहते हैं तो उसके उसी श्रात्म-निर्धारित सेर की बात करते हैं। 'क' नामक समाजोचक जिसको तोन सेर कहता है, 'ल' उसे पौन सेर मानने को भी तैयार नहीं। एक पुरस्कार के लिये एक निर्धायक ने एक पुस्तक पर दर्श नम्बर दिये थे, दूसरे ने २०, तीसरे ने शून्य!! श्रीर फिर भो समालोचक यह श्राशा करने से बाज नहीं श्राते कि उनकी बाते लोग उत्कर्ण हो कर सुनेंगे। श्राप समालोचकों से बार्से की जिए तो देखिए वे श्रपनी लिखी हुई प्रत्येक पंक्ति को कितना महस्व-पूर्ण समसे वैटे हैं। पर सही बात यह है कि श्रिधकांश उत्पर से ऐसा दिखाते रहने पर भी भ तर-ही भीतर श्रपनी श्रालोचनाश्रो को उतना महत्व नहीं देते। श्रगर वे श्रपनी-श्रपनी सम्मतियों को सचमुच ही स्वीकरणीय मानते तो दो-चार साहित्यिक पुलिस-केस हर शहर में होते रहते।

यह तय है कि घानी-प्रपनी रुचि घौर घपने-ग्रपने संस्कार लेकर वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं हो मकता। कोई एक सामान्य मान-द्राइ होना चाहिए। वह मान-द्राइ बुद्धि है घ्रार्थात् किसी वस्तु, धर्म या किया के वास्तविक रहस्य का पता लगाने के लिए उसे घ्रपने घ्रानुराग-विराग या इच्छा-द्रेष के साथ नहीं सान देना चाहिए; बिक देखना चाहिए कि देखने वाले के बिना भी वस्तु घ्रपने घ्राप में क्या है। गीता में इसी बात को नाना भाव से कहा गया है। कभी द्रन्द्रों से घ्रपरिचालित होने को, कभी बुद्धि की शरण लेने को घौर कभी 'घ्रफलाशी' होकर कर्म करने को कहा गया है। समाबोचना का जो दर्शा चल पड़ा है उसमें द्रन्द्रों द्वारा परिचालित होने को दोष का कारण तो माना ही नहीं जाता, उल्टे कभी-कभी उसके लिए गर्व किया जाता है। घ्रनुराग-विराग, इच्छा-द्रेष घ्रादि के द्वारा निर्णय पर पहुँचने को समालोचक गर्व की वस्तु समम्तता है।

सम्मितियों की इस बहुमुखी विरोधता का कारण है वस्तु को मानसिक संस्कारों के चरमे से देखना और बुद्धि के द्वारा न देखना। अस्यधिक आधुनिक भाषा में कहे तो Subjectively देखना, और Objectively देखने का प्रयत्न न करना। पर समाजोचक को अपनी लक्का तो छिपानी ही चाहिए। कुछ समाजोचक तो जिल्ला होना जानते ही नहीं। वे हर गळी-कुचे अपनी विशेष राय और

श्रपने सौ प्रतिदृत्यों की बात गर्व के साथ सुनाते रहते है। पर कछ जो शीलवान है, इस बात से शर्मिन्दा भी होते हैं श्रीर इसी लज्जा से बचने के लिए वेदान्त से लेकर काम-शास्त्र तक का हवाला दिया करते है। इन शार्मेन्द्रा होने वाले शाबवानो के कारण समालोचना की समस्या और भी जटिल हो रही है। इन्होन इतने बहुविध शास्त्रोय दृष्टिकोण और लोक शास्त्रादि पन्ना का आविष्कार किया है--महज परस्पर-विरोधा उक्तियो क समाधान के जिए--कि पाठक का चित्त विभ्रान्त हो जाता है। ऐसे ही एक प्रकार के समाजोचका ने एक ह्वतंत्र रय-लोक का कल्पना की है। इनके पास दर्शन-शास्त्र का ब्युत्पत्ति है श्रीर इसीलिए दर्शन की गभारता से श्रातंकित महद्य सभाज पर इनका सिका भी बहुत जम गया है। ये छुटते ही शरीर के दो हिस्से कर डालतं है-शारीर श्रीर श्रात्मा, जड श्रीर चेतन । दोनो परस्पर-विरोधी। फिर जगत् दो जड श्रीर चेतन। श्रव चेतन में श्राइए तो चेतन भी दो, लोक-पचारमक और भाव पचारमक । और लोकपच भी दो. बादशेवादी श्रीर यथार्थवादी......इत्यादि। इस प्रकार समालोचना का मेघ-मल्लार शुरू होता है श्रीर श्रनभ्र वज्रपात प्राय ही होता दिख जाता है। लेकिन यही दोता तो कोई बात नहीं थी । यह तो हजार-दो-हजार सिस्टमो में से एक है। श्रव बताइए साधारण पाठक क्या समसे १ इस प्रकार शुरू में ही अपनो रुचि-अरुचि के जाल से श्राकोच्य को श्राच्यादित करने वाली समालोचना को भी शास्त्रीय विवेचना हो गयी है श्रीर उसका नाम दिया गया है Judicial criticism या निर्णयात्मक समालोचना । यदि समालोचना को निर्णयात्मक मान लें तो इस पर से श्रनुमान हो सकता है कि श्रालोचक जज है। श्रव यह तो श्राप मानेंगे ही कि जज को यथासंभव अपने मनीभावों से प्रभावित न होकर किसी ऐसे मानद्य इसे पैसजा करवा चाहिए जो सबके लिए एक हो।

परन्तु, कहते दें, समाबोचना की दुनिया निराली होती है।

व्यन्य वैतानिक ठोस वस्तुत्रों 'की नाप-जोब करते रहते हैं, पर समालोचक अनिन्दीय प्राह्म अलौकिक रस-वस्तु की जाँच करला। .है। इसलिए पहले उसे अपने मनोभावों को ही प्रधानता देनी चाहिए । श्रर्थात छटते ही उसे जो कान्यादि श्रपील कर जाएँ, <sup>6</sup>पदमङ्कार मात्रेण' उसका मन हर जायें उसी को उसे बुद्धि-एरक विवेचना का रूप देना चाहिए। सुके इस बात की शिकायत नहीं है । ऐसी दावत में श्राप समालोचक को जज या द्रष्टा या श्रीर कुछ उन्हें तो मुक्ते जरूर शिकायत होगी: क्योंकि ऐमा करके श्राबोचक वस्ततः कवि बनता है। अन्तर यही होता है कि कवि फूल-पत्ता को देख द्वार भावोन्मत्त होता है श्रीर श्रालोचक उसकी कविता को। मै इस बास को स्वीकार करता हूँ कि कवि के चित्त के अन्तस्तल में या उसके Subconscious mind में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो अन-जान में उसकी कविता में था जाती हैं श्रीर श्राबोचक का दावा बिल्क्ज ठीक है कि वह उन अनजान प्रवृत्तियों से सहदयों को परिच्छित कराता है। परन्तु जब वह कहता है कि उससे किसी श्रमिवंचनीय हित या फल का संघान उसे मिलता है तो मुक्ते ऐसा लगता है कि वह मानव-बुद्धि का अपमान करता है। कोई चीज हमें सी-दो सी कारगी क्षे प्रभावित करती है। वैज्ञानिक को आज शायद दस-पाँच का ही ज्ञान है। बाकी अज्ञात है। किन्तु वैज्ञानिक का यह धर्म है कि उसे जितना मालुम है उतना कह कर बाकी के जिए भावी पीढ़ियों में -कुत्द्वल श्रीर उत्सुकता का भाव जगा जाय, यह नहीं कि कह दे कि बाकी किसी श्रज्ञात श्रीर श्रज्ञेय उत्म में श्रा रही हैं। समालीचक से द्धमारी यह भी शिकायत है।

लेकिन मुक्ते केवल इन्हीं दो कारणों से आलोचना-कार्य के पित-संशय का भाव नहीं उदित हुआ है। यह जो बात मैं अब तक कहता। आया हूँ वह इस दृष्टि से कि काव्य या नाटक अथवा अन्य किसे। आहित्यांग को साध्य मान लिया गया है। आदि काल से अब तक हुन इसी दृष्टि से इसे देखते रहे है । पर अगर साध्य रूप से ही साहित्य को पढ़ना पडाना हो तो कम-मे-कम दिन्हा के शाचीन साहित्य का 😗 हमे यथाशात्र फेक देना चाहिए और भविष्य से पार्य दु जिपियाँ के पीछे भागते फिरने के अम से भी छुटी ले लेनी चाहिए । वस्तुतः साहित्यक अध्ययन-तथापि नाहित्य के अध्ययन-न्माध्य रूप में मही. बल्कि साधन रूप में ही अधिक लेना चाहिए। उसे अपनी आधु-किक समस्यात्रों के वर्तमान जरिल रूप के समस्यास में सहायक है रूप में ही अधिक देखना चाहिए । प्रधान बात है हमारा अधिनक क्ष्मस्पाएँ । साहित्य ग्रगर उसके बिए उपयुक्त ग्रध्ययन गामग्री नहीं क्ष एस्थित करता तो नह वेकार है। श्रीर इतना तो अप भी गानिए कि केनल बिहारी, सूपण और तेत्र का घे. कर फटाय का स्थली क्षाते पंडित भी प्रायुनिक युग से देवा निकामे ही नहीं, समाज के भार हो जाएँगे। मै अन्या करता हूं कि पाठक मुक्ते गलत नहीं समक्रेगे। श्चाखिर बिहारी या मतिराम हमारा को र-पी राष्ट्रीय, श्चन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक या वैयक्तिक समस्याधाका जवाव है ? उनके श्रध्ययन से इस के बता एक ही फायदा उठा सकते हैं। वह यह कि इन ओ पढ कर, इनका क्रमवद्ध विकास देख कर हम अपनी निस्यप्रति की उन समस्यात्रों का श्रमखो कारणा श्रीर स्वरूप समक सकने हैं जो हमें रोज ही जुक्तने को जलकार नी रहती है। इसोको में साधन रूप में साहित्य का श्चर्या नहता हूं। मे ज़ानता हूँ कि ग्राप मेरे साथ निश्चय ही महमतः होंगे कि हिदी-साहित्य को इस रूप मे अध्ययन करने की चेष्टा बहता कम हुई है।

### : १८:

## साहित्यकारों का दायित्व

भारतवर्ष पराधीनता के जाल से मुक्त हो गया है। हमें इस भुराने राष्ट्र के अनेक पुर्जे दुरुस्त काने पडेंगे, अनेक जंजाल साफ्न करने होंगे, प्रत्येक चेत्र में नव-निर्वाण का वत लेना होगा। हम जो कुछ भी करने जाएँगे उसके लिये हमें साहित्य चाहिए। हमारे कई ।वश्व-विद्यालयों ने हिंदी को उच्चतर शिवा का माध्यम सान खिया है, धाकी विश्वविद्यालय बहुत शोव हो मार्नेगे। इनमें श्रध्ययन-श्रध्यापन करने वाजों के बिये साहित्य चाहिए। हमारी राजनीति श्रीर श्रर्थनीति धव सिर्फ घरेलू कगड़ो तक सीमाबद्द नही रहेगी, उन्हे विदेशों के माथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना होगा । इसी खिए हमे अपने विकट श्रीर दूर के सहयोगी राष्ट्रों की भीतरी श्रीर बाहरी श्रवस्था की जान-कारी भावश्यक होगी। इसके लिये भी हमे साहित्य, चाहिए। बहुत श्रीघ्र. ही इस देश के बड़े बड़े न्यायालयो और व्यवस्थापिका सभात्रो की बहसें श्रीर उनके निर्णय देशी भाषा मे होगे। इसके जिये भी इसे लाहित्य चाहिये। श्रगर ६मे संसार मे महान राष्ट्र बनकर रहना है धी हमें श्रपनी समूची जनता को ज्ञान-विज्ञान के प्रति उत्सुक श्रीर अनुष्य के न्याय्य श्रधिकारों के प्रति जागरूक बना देना होगा। कल क्षक इम बातें बनाकर काम चला सकते थे, श्राज नहीं चला सकते । क्षमें जीवन के हर चेत्र मे अग्रसर होने के लिए साहित्य चाहिये-श्राहित्य, जो मनुष्य-मात्र की मंगलभावना से जिला गया हो श्रीर श्रीवन के प्रति एक सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर श्राधारित हो।

राजनैतिक पराधीनता बडी बुरी वस्तु है। वह मनुष्य को जीवन-यात्रा में श्रग्रमर होने वाली सुविधाश्रो से वंचित कर देती है। हमने उस पराधीनता का जनीरें तोड दी हैं। लेकिन सुविधात्रां का पा लेना ही बड़ी बात नहीं है, प्राप्त सुविधाश्रों को मनुष्य-मात्र के मंगल के बिए नियोजित कर सकना ही बड़ी बात है। हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीति और हमारी नव-निर्माण की योजनाएँ तभी सर्वमंगता-विधायिनी बन सकेंगो जब कि हमारा हृद्य उदार श्रीर संवेदनशील होगा, बुद्धि सूचन धौर सारबाहिया होगा श्रौर संकल्प महान् श्रौर शुभ होगा। यह काम केवज उपयोगी श्रीर ब्यावहारिक साहित्य के निर्माण से ही नहीं हो सकेगा। इसके बिए साहित्य के उन सुकुमार र्श्वतो के व्यापक प्रचार को स्नावश्यकता होगी जो मनुष्य को मनुष्य के सुख-दु ख के प्रति सवेदनशील बनाते हैं। हमारा काव्य-साहित्य, कथा, श्राख्यायिका श्रीर नाटक-साहित्य ही हमे ऐसी सहदयता दे सकते हैं। साहित्य का यह त्रम केवल वान्त्रिलास का साधन नहीं होना चाहिए. अभे मनुष्यता का उन्नायक होना चाहिए। जब तक मानवमात्र के मंगत के लिए इन्हें नहीं लिखा जाता तब तक ये अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं दर सकेंगे। इस बात के लिए यह भी आवश्यक है कि जीवन के श्रति हमारी जो परम्परालन्ध दृष्टि है वह स्पष्ट श्रीर सतेज हो । हमारे पास प्राचीन श्राचार्यों का छोडा हुश्रा श्रीर दीर्घ काल का श्राजमाया हुमा ज्ञान-भागडार है। दुर्भाग्यवश श्रभी तक वह साहित्य हमारी भाषा में नही थ्रा सका है। परिगाम यह हुआ है कि श्रभो तक हम श्रपनी ही जीवन-दृष्टि के बारे में श्रस्पष्ट भाव से सोचने के श्रभ्यस्त हो गए हैं। श्राएदिन तरह-तरह की बातें हमारे यहाँ की जिल्ली हुई बताई जाती है। श्राज जब हम नये मिरे से इस पुराने देश की गढ़ने का प्रयत्न करने जा रहे हैं तो दीर्घकाल की साधना के फल इस विशाब ज्ञानभागडार की उपेचा नहीं होनी चाहिए। जो लोग साहित्य-निर्माण के कार्य में बगे हुए हैं उन्हें झालस्य और विचिकित्सा का भाव त्यागकर इस नये और पुराने ज्ञानभागडार को अपनी भाषा में की याने के महान् कार्य का आरंभ जल्दी ही कर देना चाहिए। यह इस ऐसा नहीं करते तो इस देश की अप्रगति में सहायता तो नहीं ही बहुँचाएँगे, अपने प्रति देशवासियों की उपेचा और अवज्ञा के भाव को इद बना देंगे। इस प्रकार साहित्यसेवियों के सामने इस समय बहुत विशाल कार्य है।

यदि श्राप ध्यान से मनुष्य की श्रधगति का श्रध्ययन करें तो श्रापको मालूम होगा कि बहुर हाल तक मनुष्य के हाथ में बाधाओं पर विजय याने वाले साधन संयोगवशु मिलते गये हैं । केवल पुदार्थ-विद्या, रसायन-शास्त्र और प्राणिस्त्र के चेत्र में ही संयोग और देव ने मनुष्य की सदायता नहीं की है, गणित और ज्योतिष के चेत्र में भी इसने सहायता पहुंचाई है। संयोगतम्य ज्ञान को लेकर मनुष्य ने श्रंधेरे में श्रीर टटोला है श्रीर थोड़ा थोड़ा श्रागे बढता गया है। यह श्रावस्था श्रव कर गई है। श्रव मनुष्य सुचिन्तित योजनात्रो के श्राधार पर आगे बढ़ रहा है, परन्तु सुविन्तित योजनाओं के भीतर भी इतिहास-विधाता का वरद हस्त उसे प्राप्त है। वह अधिक विश्वास और अधिक हढ़ता के साथ श्रागे बढने का श्रवसर पा रहा है। नये-नये ज्ञान-विज्ञान नै मानवचित्त को श्रधिक उदार, श्रधिक संयत श्रीर श्रधिक शिष्ट होने को मंजबूर किया है। यह श्रीर बात है कि वह उतना शिष्ट श्रीर उदार नहीं हो सका है, जितना होना चाहिये । क्यो नहीं हुआ है, यह विचारणीय प्रश्न है। विज्ञान बहुत वही शक्ति है। शक्तिशाली के पास उदार हृदय श्रीर शुभानुभ्यायी बुद्धि होनी चाहिये, नहीं तो शक्ति सत्यानाश की श्रोर घसोट खे जायगी। ज्यों-ज्यों मनुष्य वैज्ञा-निक साधनो को दिथियाता गया है त्यों-त्यों वद बड़े-बड राज्यो का स्रोर विशाल उत्पादक यंत्रो का संघटन करता गया है स्रोर संसार के सद्र प्रान्त में स्थित देशों को सहज-गम्य बनाता गया है। श्राज इन सबकी सन्मिलित शक्ति इतनी विकट दानवाकार बन गुई है कि आश्चर्य होता है। इन बडे-बड़े राष्ट्रों के पास नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए सुचिन्तत योजनाएँ है। उनके पोषक श्रीर विरोधी शक्तियो का पूराव्यौरा जानकर ये काम किये जा रहे है । इन प्रयत्नों का प्रभाव हमारे ऊपर नाना भाव से पहता है। हमारी राज-नीति. अर्थनीति यहाँ तक कि शिच्छानीति भी इनवे शभावित होती है, परन्तु परिणाम देखकर निरमदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि इन महान् साधनो के मालिकों मे उदार हृदय नहीं है, चरि स्व म नहीं दे श्रीर शुभानुष्यायी तुद्धि नहीं है । श्रत्यन्त विनीने युद्ध, बुद्धिमत्तापूर्यं मिथ्या प्रचार श्रीर राग-द्वेष से विषायित प्रतिस्पद्धी यही सिद्ध कर रही है। मैं जितनी दूर तक देखने की दृष्टि पा सका हूँ उतनी दूर तक मुके स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नियमित प्रयत्नो श्रीर सुचिन्तित योजनात्रों के बल पर विज्ञान को सर्वधासिनी शक्ति और भी शक्ति-शाबी होती जायगी, उसे रोकनः श्रव मन्भव नहीं है। नदी की धारा को मोइना दुष्कर है। इसीलिए मै बराबर मोचता हूँ कि एह क्या ऐसे ही छोड दिया जाना चाहिये ? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे शक्तिशाली को सहदय श्रीर सच्चरित्र बनाया जा सके ? मेरे पाम इसका एक ही उत्तर है। यह उपाय है उदार और सरस लाहित्य। मेरा मन बार-बार म्लानि श्रीर चीभ के साथ जानना चाहता है कि साहित्यिक कहे जाने वाले लोग, जिनका काम ही विश्व को सरस-स्निग्ध और उदार बनाना है, जो संवेदनशीलता को इतना बहुमान देते है विज्ञान की इस बढ़ती हुई शक्ति के साथ क्या ताल मिलाकर चल सके है ? बाधाएँ हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मै यह औ जानता हूँ कि संभार के श्रानेक साहित्यकार बार-बार सचेत करते श्राष्ट् हैं कि विज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति के साथ मनुष्य की भीतरी शक्तियों के अध्याप्त अभिन्ति। साह प्रस्त के उद्बोधन का सामंजस्य होना चाहिये। सकीर्ण राष्ट्रीयता, माहप्रस्त जातिप्रेम श्रीर पथभ्रान्त व्यापार-वाणिज्य के साथ विज्ञान के सार्व-भीम सत्यों का कोई मेज नहीं है, श्रंघायुंध बढने वाली अनियंत्रित

खरपादन व्यवस्था के साथ मनुष्य के सार्वजनीन रागात्मक सम्बन्धीं ! का विरोध श्रवश्यभावी है; परन्तु सुके यह भी मालूम है कि उँचे सिहासनों तक इन साहित्यिक। की वागी नहीं पहुंची है। शक्ति मद से अस्त लोगों ने इन चेतावनियों का उपहाल किया है। हमारे देश के श्रेष्ठ साहित्यकार कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने नाना भाव से यह मंदेश मदगर्वित राष्ट्रनायकों तक पहुंचाना चाहा, परन्तु संदेश या को सुना ही नहीं गया या सुनकर भी उपे चित हुआ। । मुक्ते स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मूठी, विद्वेष-प्रचारिखी श्रीर विषेता बातों का जितनी तेजो से प्रचार किया गया है उतनी ही निद्यता-पूर्वक इन शुभ-विधायी वाणियो की अवहेलना के गई है। साहि विको के विचारने के लिये यह बढ़ा भारी प्रश्न है। हार तो माननी ही नहीं है। हमें श्राज मावधानी मे बाधक तत्त्वों का श्रध्ययन करना हैं श्रीर देखना है कि हम रे मंगला प्रयत्न अरचय-रोदन सिद्ध न हो। अगर स्मसार को महानाश से बचाना है तो माहित्यिकों को विराट प्रयत्न करने होंगे। इन बाधक तत्त्रों से जूफना होगा। यह मत सोचिए कि क्षम द्निया के एक कोने में पडे हुए ऐसी भाषा के साहित्यिक हैं जो आरतवर्ष की चहारदीवारी के बाहर समसी ही नहीं जाती। इसलिए इमारे प्रयत्न से दुनिया की सदगर्वित राष्ट्रनीति में कोई अन्तर नहीं पडेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अ.ज इम यह भूल जायँ कि हिंदी दुर्वलों की दुर्वज भाषा है। वह संसार की अध्यन्त शक्तिशाली भाषात्रों में से एक है।

में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि चान, थाईलैंगड, जावा, सुमात्रा आदि एशियाई देशों में हिंदी सीखनें की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। यह निश्चित मानिए कि इन देशों के जोग केवल अल्र-बोध के लिए, हिंदी मीखना नहीं चाहते। बहैं बड़ी चीजों के पाने की आशा से इधर मुके हैं और अगर आपने बड़ी बातें देने औा लेने का अयल किया तो आपके प्रयत्न उपेलिस बहीं होंगे। मनुष्य-जाति का अधिकांश इन्ही देशों मे बमा है। इन देशों के मनुष्यों की चिन्ना-धारा श्रगर मंगल-विधायिनी होगी तो समूची मनुष्यता के लिये वह हितकर होगी। साहित्य-मेवा का अवसर पाना बडे सौभाग्य की बात है श्रौर हिंदी साहित्य की सेवा पाना किमी प्रकार कम सौभाग्य नहीं है। यदि इममें दढ़ निश्चय होगा को इम निश्चय ही ससार को उदार श्रौर चरित्रवान बना सकेंगे श्रौर संसार को महानाश के गर्त में गिरने से उबार सकेगे। इस समय हमें धीर भाव से श्रपने लच्य की श्रोर बढना है।

यह जच्य क्या है ? देश के स्वतंत्र हो जाने पर हमें राष्ट्र-निर्माण के जिये श्रनेक प्रयत्न करने होगे । हमारे साहित्यिक नेताश्रों ने इस मंच से श्रनेक उपाय सुमा रखे हैं। इस प्रकार हमारे पास न तो काम की कमी है, न उपाय की । परन्तु ये काम श्रीर ये उपाय हमारे श्रतिस द्धच्य नहीं है। हमारे नेता श्रो की सुमाई हुई योजनाश्रो के कार्यान्वितः होने में कई वाधाएँ हैं। वहीं भारी बाधा हमारी सामाजिक व्यवस्था ही है। मनुष्य की श्रादिम वृत्तियों को प्रलुब्ध करने से वह लाभ-हानि की चिन्ता छोड देता है। यदि इन वृत्तियों को ही प्रधान उपजीव्य बना कर श्रादमी कारवार शुरू करने की छूट पा जाय तो वह निश्चय द्दी सकलता पा जाएगा। किर वह यह नहीं परवा करता कि इससे असकी दीर्घ हाल की प्राप्त की हुई साधना म्लान हो जाती है या नहीं, स्थान श्रौर बिलदान से प्राप्त की हुई मनुष्यता म्लान होती है। या नहीं । दुर्भाग्यवश इस समय जो व्यवस्था हमारे सिर पर है, उसमें इस बात की छूट है। मनुष्य के पशुसामान्य मनोभावों को सहजाकर रूपया कमाना इस ब्यवस्था मे एक हद तक विहित है। साहित्य के द्वारा, रंगमंच के द्वारा घोर सवाक् पट के द्वारा बहुत-से व्यवसायी उस भ्रोर लग गए हैं। जिन विषयों के गंभीर ग्रध्ययन से मनुष्य का भस्तिष्क परिष्कृत स्रोर हृदय सुसंस्कृत होता है, उसमे श्रम लगता है भीर उसके लिये बाज़ार श्रासानी से नहीं मिलता । इसीलिये कितनी

**अ**। भच्छी योजना बनाइए श्रीर कितना भी सुंदर उपदेश सुना जाइए, सारिवक साहित्य की श्रोर प्रवृत्ति नहीं जाती श्रीर हल्के ढंग का साहित्य बाजी सार ले जाता है। यह सचाई है। फिर भी इस समूची विरोधिता के होते हुए भी हिंदी में गंमीर श्रीर श्रध्ययनशील साहित्य का सर्जन हुआ है, नयाकि मनुष्य का इतिहास ही सद्वृत्तियो के विजय का इतिहास है। श्रसामाजिक मनोवृत्तियों को दबाकर समागम की मंगत-विधायिनी प्रचेष्टात्रों के उत्कर्ष का इतिहास है। हर्ष की बात है कि इस देश के विश्वविद्यालय हिंदी को शिक्षा का 'माध्यम स्वीकार करते जा रहे हैं। इनके लिये पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकना भी ज़रूर होगी। इनके लिये बाज़ार भी मिलेगा श्रोर इनसे रुपया भी कमाया जा सकेगा। गम्भोर साहित्य भी इस बहाने कुछ-न-कुछ श्रवाय बाबा जायगा। इस कार्य मे श्राप हाथ-पर-हाथ धरे बैठ नहीं सकते श्रीर क नहीं तो खद्म काम को कर ही लेगा। जिसके जिये बाजार में मांग होगी उसका उत्पादन होकर ही रहेगा। उसके विषे आप हो सघटन श्रीर सुनिश्चित योजना बनाने की विन्ता नहीं करनी होगा। हिन्दी को माध्यम स्वीकार कर लेने से ही हमें संतुष्ट नहीं ही जाना चाहिए। कारण कि योथियों की संख्या बढाना या ज्ञान की दुकान चलाना साहित्य का लच्य नहीं है। मेरे मन में दिंदी भाषा और साहित्य का एक विशिष्ट रूप है। इसारे दंश में जो स्थान कभी संस्कृत का था श्रीर जो स्थान श्राज श्रंग्रेजी ने ले लिया है उससे भी अधिक महत्त्रपूर्णं और उत्तरदायित्वपूर्णं पद पर हिन्दी को बैठना है। मैंने यह बात पहले भी कही है श्रीर फिर भी दुहरा रहा हूँ। हिदी को संसार के समूचे ज्ञान-विज्ञान का वाहन बनना है। उसका कर्तव्य बहुत विशाल है। उसे अपने को अपने महान उत्तरदायित्व के योग्य सिद्ध करना है। मनुष्य को श्रज्ञान, मोह, कुसंस्कार श्रीर परमुखा-पेकिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक प्रक्य है। इससे छोटे आविय की बात मुक्ते अच्छी नहीं लगती। इस महान् उदेश्य की

हिंदो पूर्ति कर सके तभी वह उस महान् उत्तरदायित्व के योग्य सिद होगी, जो इतिहास-विधाना की श्रीर से उसे मिजा है। हिंदी भारत-वर्ष के हृदय देश में रिथत करोड़ों नर-नारियों के हृदय श्रीर शस्तिष्क कां खुगक देने बाबी भाषा है। हिंदी के ऊपर महान् उत्तरहा, यस्व की बात जब मैं कहना हूँ तो थेरा मनलब यही होता है। भारतवर्ष की राजभाषा चाहे जो हा और जैवी भी हो, पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिंदी है। लगभग आधा भारतवर्ष उमे अपनी साहिरियक भाषा मानता है, साहिरियक भाषा अर्धात् उसके हृदय और मस्तिष्क की भूग भिटाने वाजी भाषा, करोड़ो की श्राशा-प्राकात्ता, धनुराग-विराग, रु:न-हारय की भाषा । उसमें साहित्य जिखने का दर्थ है करोड़ों के मानसिक स्तर को ऊँवा करना, करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य के सुब-दु ख के प्रति सवेदनशील बनाना, करोडों को अज्ञान, मोह ग्रौर कुपस्कार से मुक्त करना । केवल शिचित श्रौर पंडित बना देने से यह काम नहीं हो सकता। वह शिचा किस काम की, जो दूसरों के शोषण में श्रीर श्रपने स्वार्थ साधन मे ही अपनी चरम सार्थकना समकती हो ? इसीलिये धाज जब हमारे सामने गंभीर साहित्य जिलाने का बहाना त्रा उ । स्थित हुत्रा है नो हम जो कुछ भी बिखें उसे अपने महान् उद्देश्य के अनुकृत बनाकर लिखें। सगार के भन्यान्य राष्ट्रों ने अपने साहित्य को जिम दृष्टि से लिखा है, उसकी श्रतिक्रिया श्रौर श्रनुकरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार विज्ञान के चेत्र में मनुष्य ने मयोग का सहारा लिया है उसी प्रकार साहित्य ऋौर शिचण के चेत्र में भी अटकज का सहारा बिया है। उसका फब अच्छा नहीं हुआ है। हमें सोभाग्यवश नये मिरे से सब कुछ करना है। इसी किये हमारे पाठ्यप्रंथों तथा रसारमक साहित्य की रचना भी किसी खरड सत्य के लिये नहीं होनी चाहिए । समूची मनुष्यता जिससे बामान्वित हो, एक जाति दूमा जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक , समृद्द दूसरे समृद्द को दूर रखने की इच्छा न करके पास जाने का प्रयस्क करे, कोई कियो का आधान न हो, कोई कियो से बंचित न हो इस महान् उद्देश्य से ही हमारा स्पहित्य प्रणोदित होना चाहिए। संसार के कई देशों ने अपना जातीय श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के उद्देश्य से साहित्य किखा है श्रीर कोमल मिनिष्क वाले युप्तों की बुद्धि विश्वाक यना दी है। उसका परिणान संयार को भोगना पड़ा है। हुणा और हैए से कोई बढ़ नहीं सकता। गुणा फ्रांर होष से जो बढता है, वह शीब ही पनन के गह्या में गिर पडता है। यहा प्रकृति का विधान है। लोभ वहा मोह वरा, आर कोध-यश जो कर्षंट्य निश्चित किया जायगा, वह हानिकारक होता। बड़ी माधना भोर तपस्या के बाद मनुष्य ने हन आदिम मनोवृत्तियो पर विजय पाई है। वे बुनियाँ दवी है, किन्तु, बर्तमान हैं। उन पर आधारित प्रयत्न मनुष्यना के विशेधी हैं। प्रेम खड़ी वस्तु है, त्याग बड़ा वस्तु है और मनुष्य-भान्न को वास्त्रविक भन्नुष्यं बनाने बाला कान भी बड़ी वस्तु है। हमारा साहित्य हन बालों पर आधारित होगा तभी वह संमार को नया प्रकाश दे सकेगा।

हमारे देश में बहुत शुरू में ही काम करना है। यहाँ की समूची जनता श्रमी साचर भी नहीं हो सकी है। श्रमेक जातियाँ श्रमी शर्यन्त श्रादिम काल की ज़िंदगी बिना रही हैं राग श्रीर दारिद्र्य के श्रमिशाप से समूची जनता जर्जर है। इस निरचर देश के साहित्यकार की जिस्मेवारी भी बहुत है। दूसरे देशों नं जो उन्न किया है या जो कुन कर रहे हैं यही उगाय हमारे यहाँ मन समय नहीं चल सकते। हमें सब कुन नथे सिरे में गटना है। हमारे साहित्य में श्रमी तक कविता, कहानियों श्रोर श्रन्यान्य रसात्मक साहित्य की ही धूम है; परन्तु रसात्मक साहित्य के पोचग के लिये जिस प्रकार के शिवतशाली, श्रीनानिक श्रीर दार्शनिक साहित्य की श्रावश्यकता है वह हमारे पास जहीं है। इसीलिये साहित्य को श्रीचित जनता का चित्र जागरूक करने के लिये जितना कुन करना चाहिए था उतना वह नहीं कर सका

है। कविवर स्वीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, "कदानी, कविता श्रीर नाटक इन्हों से हमारे साहित्य का पद्रह श्राने तैयारियाँ हो रही हैं। श्रर्थात् दावत का श्रायोजन हो रहा है, शक्ति का श्रायोजन बिल्क् ज नहीं। यह सब कुछ हो रहा है पारवास्य देश की चित्ताकर्षक विचित्र चित्तराक्ति के प्रचल सहयोग से । वहाँ सनुष्यत्व देह मन प्राक्त सभी दिशाओं में व्याप्त है, इसंविषे वहाँ अगर त्रियाँ भी है तो साथ ही साथ उनकी पूर्ति भी है। मान लो, वटतृत्त की कोई डाली आँधी से टूट रहा है कहीं पर कीडे खा खाकर उसे खोखला कर रहे हैं. किसी साज वर्षा ही कम हुई है; परन्तु किर भी सब भिजाकर वनस्पति ने अपने स्वास्थ्य और शन्ति को बनाए रखा है, उसी तरह पाश्चात्य देशों के मन श्रीर प्राणी की कियाशील बना रखा है वहाँ की श्रपनी विद्या ने, श्रपनो शिचा ने, श्रपने साहित्य ने । इन सबने मिलकर बाक्शक्तिकी श्रथक उन्नति की। इन मबके उत्कर्ष मे ही वहाँ का डरकर्ष है।" हमें भी अपने रमात्मक साहित्य की अगर स्वस्थ और सबला बनाना है तो हमें भपनी आपस्यकताओं के अनुकूत आपने उत्त की शिक्षा और विद्या की आवश्यकता पढ़ेगी। दूसरी की नक्कन करके हम श्रपना हित नहीं कर सकते। हमारी समस्याएँ अनेक है, पिनिस्थिति आदिल है। सभ्यता को नाना सोडियों पर हमारी जनता के नाना समूह कार हैं। सबका मुँह भो एक ही तरफ नहीं है। सबको उन्नति हीं श्रीर ले जाने के बिये हमे नाना प्रकार के प्रयोग करने पहेंगे। उद्देश्य की एकता के मिवा इन प्रयोगों में श्रीर किमी एकता का श्रारोप करना भूत होगा । कठिनाइयाँ चाई कितनो मो क्यों न हो. •हमें रास्ता निकालना हा पडेगा। हम अपने प्राचीन अौर महान् देश की श्रंधकार में भटकने के लिये नहीं छोड़ सकते श्रीर काम चाहे हमें जितन। भी श्रारम्भिक श्रवस्था से क्यों न शुरू करना हो हम अपने श्वच्य को छोटा नहीं होने दे सकते।

हिन्दी की श्रनेक प्रकाशन-संस्थाएँ उपयोगी काम कर रही

हैं। इनमें से कुछ का उद्देश्य रुपया कमाना भी हो सकता है: परन्तु जब तक रुपया है श्रीर वह कमाया जा सकता है तब तक रुपया कमाने की धाप निषिद्ध कर्म नहीं कह सकते। श्राप केवल इतनी ही श्राशा कर सकते हैं कि साहित्य जैसी पवित्र वस्तु को निर्माण करने का संकल्प रखनेवाली ये सस्थाएँ रुपया कमाने को समाज-निर्माण के कार्य से बडा न समभे । इनमे कुछ संस्थाएँ तो प्रावा निश्चित उद्देश्य लेकर काम करने लगी हैं। उदाहरणार्थ, कुछ समाज-विज्ञान और समाज-वादी व्यवस्था के श्रध्ययन श्रीर प्रचार का प्रयत्न कर रही हैं कुछ हिन्दी-साहित्य के प्राचीन श्रीर श्रवीचीन श्रंगी का अध्ययन श्रीर अचार कर रही हैं श्रीर कुछ हिन्दू धर्म के नये श्रीर पुराने रूपों का ही प्रचार कर रही हैं। मेरे मन में बार-बार यह प्रश्न उठता है कि विद्रां में जो सैकडों पत्रिकाएँ श्रीर पुस्तकें निकल रही हैं उनकी एक निश्चित योजना के अनुसार क्या नहीं निकाला जा सकता ? कभी-कभी एक ही विषय की बार-बार पुनरावृत्ति हो जाती है। मैं इन सभी संस्थाओं के संचालकों से प्रार्थना करना चाहता है कि वे एकत्र श्लोकर श्रपना श्रपना कार्यचेत्र बाँट लें। मैं श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव के बला पर कह सकता हूं कि हमारे यहाँ उच्चकोटि के लेखको की कमी है श्चीर यदि प्रत्येक संस्था कुछ गिने चुने व्यक्तियों से श्रपना काम चखाना चाहे तो न तो माहित्य ही उत्तम कोटि का बन पाएगा, न उक्त संस्थाएँ ही लाभान्वित होगी। विद्वानों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। यह आहि रियक संस्थाओं का कर्तव्य होना चाहिए कि वे विद्वानों को लिखने की श्रोर प्रवृत्त करावें। हिंन्दी में न जाने कितनी बेमतलब की पुस्तकें श्रीर पत्रिकाएँ छप रही हैं। सभी प्रकाशकों से मेरा नम्र श्रनुरोध है कि वे इस प्रकार राष्ट्र के धन का अपन्यय न करके सुचितित योजना के अनुमार पुस्तके प्रकाशित करें।

वस्तृत: हिंदी में श्रभी किसी भी माहित्यांग पर सतोषजनक कार्यं अहीं हुशा। मेरे नौजवान मित्र जब कभी पूछ बैठते हैं कि क्या जिस्से

तो सुके कुं कजाइट होता है। हमारे पास है ही नया ? हमारा इति-हास विदेशो भाषा में थोड़ा-बहुत बिखा है। हमारी जनता के श्राचार-विचार, रीति-नीति, भाषा-भाव, नवीन-प्राचीन, धर्म-ईमान के बारे में विदेशियों ने ही थोडा-बहुत जिखा है। उनका उद्देश्य सब समय अञ्जाही नहीं होता । उनका दृष्टि से जो अञ्जा है, वह हमारी दृष्टि से भी अच्छा ही होगा, ऐमा ज़ोर देरूर नहीं कहा जा सकता। हमारे कीडे-मकोडे, पेड्-पौधे, नदी-पहाड्, जगल-फाड, मरू-मालाव के बारे में भी हमे विदेशी भाषा में ही थीडा-बहुत मिल जाता है। विदशों के लोग-बाग, जोव-जन्तु, नदी-पर्वत श्रीर व्यवसाय-वाशिवय श्रादि का तो कहना ही क्या है! जिन विदेशी परिडतों ने हमारे देश के जड़-चेतन के बारे में परिश्रम-पूर्वक श्रौर ईमानदारी के साथ बहुत-कुछ लिख रखा है, उनके हम अवश्य छतज्ञ होंगे, पर उतने से ही हमें सन्तुष्ट नहीं द्वाना है। हमे अपने देश को अपनी आँखों से देखना है। जब तक इस इस विशाल थीर महान् देश की उसकी समूची खूबियों के साथ नहीं पहचानते तब तक इसके प्रति हमारा श्रेम मौद्यिक और चणस्यायी होगा । फिर जिस भाषा से करोड़ीं जनता श्रानी मानसिक भूख मिटाने की श्राशा करती हो उसमें इतना भी न हो तो कोई कैसे सममें कि सचसुच ही हम इस भाषा सं प्रेम करते है। इपीलिये श्रगर निश्चित योजना के श्रनुसार कार्य किया जाय हो श्रव्हा श्रीर उपयोगी साहित्य बन सकता है।

हिंदा-साहित्य के अध्ययन के जिये कई संस्थाएं काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं; परन्तु अब आवश्यकता है कि हम इसके मूल उत्सो तक पहुँचे । केवल सुयोग और सौभाग्यवश पाई हुई पुस्तकों के आधार पर हिंदी-साहित्य का इतिहास और उसका स्वरूप महीं समका जा मकता। हिंदी साहित्य लोक-साहित्य था। आज भारतीय जनसमाज की जो अवस्था है वह सदा से नहीं रही है। मये-नये जनसमृह इस देश में आते रहे हैं और पुराने विचारों को

बटलते रहे हैं। लोककथाओं, लोकोक्तियो और जनता के प्रचलित स्राचार-विचारों से ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का पता लग सकता है, जो पुस्तकों से प्राप्त नदी हो सकता। साहित्य का इतिहास पुस्तको. इनके लेखको और कवियों के उसव और विकास की कहानी नहीं है। वह वस्तत: भ्रानादिकाल प्रवाह में निरन्तर प्रवहमान जीवन्त मानव-समाज की ही विकास-कथा है। अथ और अथकार तो उस घारा की ओर श्चंगुलि निर्देश करते हैं हमारे विश्वविद्यालयों के स्नातक आजकल श्चाचार्यात्व (डाक्टरेट) प्राप्त करने के लिये उन्नीय दिखते हैं। विश्य-विद्यालयों के अधिकारी इन स्नातकों को यदि लोक-साहित्य की श्रोर मोह सकें तो वे अनेक गहार्घ रत्नों को जुटा ले प्रायेंगे । प्रस्तक साहित्य का अध्ययन भी तब तक अपूर्ण ही रहेगा जब तक नाथमत, शाक्त-स्वद्वाय वैद्याव-सहितायो और बौद और जैन श्रपभ्रंश साहित्य का श्चरुत्रां सध्ययन न प्रस्तुत किया जाय । इन विषयो का अध्ययन असी तक उपेचित है। हिंदी के साहित्य-शोधक इनका भी श्रध्ययन श्रार स करें ती बहत कुछ दे सकते है। हमारे प्राचीनतर साहित्य का तो सुछ भी ऋधायन हिंदी में नहीं हुआ। बहुत थोडो सी वार्मिक पुस्तके जैसे-त्रीमे अनुत्राद कर ली गई हैं। हमें नाना शाखों की पुस्तकों के संपादन श्रीर अनुवाह को श्रोर ययाशीघ्र ध्यान देना चाहिए। राहु बजी श्रीर उनके मित्रो ने पालि साहित्य का श्रच्छा श्रश हिंदी में श्रनुवादित कर लिया है. परन्तु महत्यान के विपुत्त साहित्य की श्रभी छुन्ना भी नहीं गया है। यद्यविदेश में जैन विद्वाने। श्रीर जैन संस्था स्रो का श्रभाव नहीं है, तारापि ग्रभो तक जैन प्रथ सर्वजन ग्रास्वाद्य बनाकर नहीं लिखें गए। श्री नाथूराम जी प्रेमी, मुनि जिनविजय जी श्रीर प० सुखलाल श्री आहि विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है, परन्तु विशाल जैन साहित्य को देखते हुए यह कार्य बहुत मामूली जान बहता है । श्रीर ब्राह्मण्-साहित्य को तो हिदी में पूरा-का-पूरा श्रा जाना चाहिए था: पर सच पूछिए तो यह साहित्य बिल्कुल ही श्रस्पृष्ट रह नाया। वेद-बाह्यण आर व्यकों और उपनिषदों का ही आधुनिक ढंग से संपादन और विवेचन नहीं हुआ। तो औरों की तो बात ही क्या। विदेशी विद्वानों ने इस चेत्र में भी हमें पराजित किया है। हमें अपने समूचे साहित्य को, विवेध में पाशों का, विविध शैति-नीत में को और इसंपूर्ण जनता को अनासक्त और अनाविल हिष्ट से देखने का धक वत ले लेना है।

बालको के योग्य पुस्तकों का तो इमारे साहित्य में नितान्त श्रमाव ही है। यह काम जरही ही हो जाना चाहिए। हमें साहित्य के ष्प्रयेक श्रंगपर बालका के लिए साहित्य जिलाना ही होगा। इनारे पड़ोनी बगजा-साहित्य मे इस विषय में उल्जेख रोग्य कार्य हुया है। मेरे बच्चे बगता माध्यम में स्कृत का पढ़ाई पढ़ा हैं। श्राप्दिन वे जा पुस्तके पढ़ने को ले आते है उन्हें रखकर मुक्ते आश्चर्य और आनंद होता है । ऐसे उन्तेखयोग्य स्वदेशो-विदेशो, नाटक-काव्य श्रीर उपन्यान नहीं है, जिनका सारममं बच्चा की भाषा में बगाला लेख हों ने न लिख दिया हो। नाना विषयों पर उन्होंने लेखनी चलाई है। सम्य जाति अपने बच्चों स्रोर स्त्रियों का ज्यादा ध्यान रखतो है। हमने इन दोनों ही चेत्रों में लापरवाही का परिचय दिया है। बहुत-से प्रकाशक बालको का साहित्य छापने का कारबार करते हैं, परन्तु दुर्भाग्य-वश -बहुतों की शक्ति रीडरवाजी में वर्वाद हो जाती है । बालकों और स्त्रियों के जिये साहित्य की हमे विशेष रूप से आवश्यकता है। शान्तिनिकेतन के हिंदीभवन के लिये जब हम योजना बना रहे थे तो महामना भारत-भक्त दीनबंधु एंड्यूज् ने बालकों का साहित्य उस योजना का श्रंग बनाना चाहा था। हम लोगों ने जब श्राना-कानी की तो उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "श्रीर कुत्र करो या न करो, बाबकों के रितिये साहित्य विस्तृने का काम अवस्य करो।" नाना कारणों से हम वैसा नहीं कर सके, पर एगड्यूज़ को वह गंभीर मुद्रा श्रीर श्रस्यन्त ज़ोर के साथ कही हुई बात मुक्त हो कमी नहीं भूततो। उस महापुरुष ने साहित्य की नींव की ही मज़बूत करना चादा था।

हमारे इस निरत्तर देश में प्रीदृशिता का काम भी शुरू करना पहेगा। बाजकों के लिये यदि कुछ पुस्तकें मिल भी जायँगी तो शौहों के लिये नहीं मिलेंगी। उत्माही श्रीर साहसी साहित्यिकों को इस दिशा में ददता के साथ बदना चाहिये । वैसे तो शौदशिचा स्वमेव बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है, पर हमारे देश में एक और महत्त्व का कार्य इसके साथ जुटा हुआ है। इस देश में आदिम जातियाँ हैं, जिनकी, नहा जातम है, अपनी कोई जिपि नहीं है। अर्थात् वे अब तक जिलाने-थढ़ने से विविवत थीं। चुंकि ये जातिया विवासना-पटना नहीं जानती थीं, इसितिये मन बची प्रवारकों ने कहना शुरू किया कि इनको कोई खिपि नहीं है। इनकी लिपि वही लिपि है जो हुजा। वर्षों ने इस देश को लिपि बनी हुई है । स्थान और काल के हिमाद से वह बद्दबती रही है फिर भी वही जिपि सारे भारतवर्ष की श्रपनी जातीय बितिप है। प्रदर्शिका के लिये हमें अनेक आदिमभाषी नियों की भाषाओं का श्रध्ययन करना होगा श्रीर उनके लिये उपयोगी श्रीर स्वस्थ माहित्य देवनागरो जिपि के द्वारा देना होगा। इस कार्य में विक्रम्ब नहीं होना चाहिये।

फिर विज्ञान है, दर्शन है, लिखितकला है इनके परिचायकशास्त्र हैं। इनकी पुगनी परंपरा श्रीर नई परिणितियों का हमें अध्ययन करना है। इमारे अपने देश का एति इवयक साहित्य गंभार श्रीर महत्त्रपूर्ण है। उन अथों का संपादन, शोधन श्रीर श्रुन गाइ हमें करना है। विदेशी साहित्य श्रीर दर्शन तथा अन्य विषयों की पुस्तकें श्रीर उनका मारमर्भ बनाने वाली पुस्तकें भी श्रावश्यक है। पूर्व श्रीर परिवम का सम्पूर्ण रस निचंद कर ही दिंदी-साहित्य श्रापने की पुष्ट श्रीर सबल बना सकना है।

हमें हिन्दी को एक ऐसी भाषा नहीं बना देना है, जो सर्वे वाधारण के निकट शंत्रोती ही की भाँति दुर्वीच्य बनी रहे या संस्कृत की ही अशोक के फुल

**YUZ** भाँति कुछ चुने हुए जोगों के शास्त्रार्थ-विचार की नाषा बन जाय । ऐसा करके तो दम निश्चित रूप से दिन्दी का छाहित करंगे। हमारी

भाषा ऐसी होनी चाहिये जो जास्ता के सम्पूरी जनवित की अपर उठा सके। हमें तो इस भाषा को इस योग्य बना देशा है कि वह साधारण-से-साधारण मजदूर से लेकर • श्रत्यन्त विकरित मस्तिष्क के बुद्धिजीबी के दियाग में समान भाव से विद्वार कर सके।

#### \$ 38 \$

## मनुष्य ही साहित्य का लच्य है

ş

मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पचपाती हूँ। जी थाजाब मनुष्य को दुर्गति, हीनता श्रीर परमुखापेश्विता से बचा न सके. नी उसकी भारमा की तेजोदीस न बना सके, जो उसके हृदय को परदु:स्व-कातर ब्हीर संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुक्ते संकीच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि इम लोग एक कटिन समय के श्रीतर से गुज़र रहे हैं। आज नाना भांति के सकीयाँ स्वार्थों ने मनुष्य की कुछ ऐसा धन्धा बना दिया है कि जाति-धर्म-निर्विशेष मनुष्य के द्वित की बात सीचना श्रसम्भव-सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ के प्रेत ने मनध्यता को दबोच बिया है। दुनिया छ।टे-छं।टे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर धनेक दें में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी बन्देह की दृष्ट से देखा जाता है। उसके रोने-गाने तक पर असदु देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप श्रीर सत्यनिष्ठा का मजाक उदाया बाता है। उसके प्रत्येक त्याग श्रीर बिलदान के कार्य में भी 'चाल' का सन्धान पाया जाता है और अपने-अपने दलों में ऐसा करनेवाले सिफल नेता भी मान लिए जाते हैं; परन्तु मेरा विश्वाल है कि ऐसा करनेवाला आदमी सबसे पहले अपना ही श्रहित करता है। बड़े-बड़े शष्ट्रनाय इ जब अपनी विराट् अनुवरवाहिनी के साथ इस प्रकार का

मन्दा प्रचार करते हैं तो ऊपर-ऊपर से चाहे जितनी भी सफलता उनके पद्य में बाती हुई क्यों न दिखाई दे. इतिहास-विधा श का निन्दुर नियमय शह मातर-हो-मोतर उनके स्वार्थों का उन्मू-खन करता रहता है। इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों और राष्ट्रों की चिताभूमि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, ।फर भी गन्दे तरीक़े सुधारे नहीं गए हैं, बिन्क और 'भी कीशलपूर्वक उनको प्रभावशाली बनाया जाता रहा है। जो लोग दृष्टा हैं वे इस शलती की समसते है; पर उनकी बात मदमत्त व्यक्तियों की ऊँची गिंद्यों तक महीं पहुंच पाती। संसार में अच्छी बात कहनेवालों की कभी नहीं है, परन्तु मनुष्य के सामाजिक संघटन में ही वहीं कुछ ऐसा बढ़ा दोफ रहा है। इसीलिये आज की सबसे बढ़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कहीं जाय, बिल्क यह कि अच्छी बात को सुनने और मानने के खिये मनुष्य को कैसे तैयार किया जाय।

इसी जिये साहित्यकार आज केवल कल्पना विलासी बनकर नहीं रह सकता। शता ब्रियों का दीर्घ अनुभव यह बताता है कि उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सम्पूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना भी परमावश्यक है जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन में ज्तार सके। साहित्यक सभाएं यह कार्य कर सकती हैं। वे सम्पूर्ण जनसमाज को उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम बन सकती हैं। इस विशाज देश में शिचा की मात्रा बहुत ही कम है। जिन देशों में शिचा का समस्या इल हो चुका है, उनके साहित्यकों की अपेचा यहां के साहित्य को ज़िम्मेदारी कहीं अधिक है। किर हमने जिस भाषा के साहित्य भगड़ार को अपने का बन लिया है, उसका महत्व और भी अधिक है। वह भारतवर्ष के केन्द्रीय प्रदेशों के भाषा है, कई करोड़ आदामयों की ज्ञान विपासा उसे शान्त करनी है। इसी लिये उसे सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का वाहन बनाना है।

हैं; पर वे श्रव्ययन या तो इन्हें श्रव्छो प्रजा बनान के उद्देश्य से किए गए हैं या वैज्ञानिक कृत्हल निवारण के उद्देश्य से। इनको इस दृष्टि से देखना श्रमी बाकी है कि वे मनुष्य कैसे बनाए जाउँ। इमारी माषा, हवारा साहित्य, हमारो राजनीते— सब कुछ का उद्देश्य यही ही सकता है कि इनको दुर्गतियों से बवाकर किस प्रकार मनुष्यता के श्रासन पर बैठाया जाय।

हमारा यह देश जातिभेद का देश हैं। करोड़ों मनुष्य श्रकारक्ष श्रपमान के शिकार हैं। निरन्तर दुर्ध्यवहार पाते रहने के कारण उनके श्रपने मन में हीनता की गांठ पड़ गई है। यह गाँठ जब तक नहीं निकल जाती तब तक भारतवर्ध की श्रात्मा सुली नहीं रह सकती। कर्म का फल मिजता ही है। इससे बचने का उपाय नहीं है। जिन्न लोगों को श्रकारण श्रपमान के बन्धन में डालकर हमने श्रपमानिक किया है, वे लोग सारे संसार में हमारे श्रपमान के कारण बने हैं।

हमें सावधानी से उनकी वर्तमान श्रवस्था का कारण खोजना होगा। ये श्रनादिकाल से हीन नहीं समभे जाते रहे हैं। नाना प्रकार की ऐतिहासिक, सामाजिक, राज नैतिक श्रीर श्रार्थिक कारण-प्रम्थर के भीतर से गुज़र कर भारतवर्ष की सैकड़ों जातियोंवाला समाज तैयार हुशा हैं। इस श्रनान्छ्य कलश में श्राध्यास्मिक रस टिक नहीं साला। श्राजकल हम खोग हिन्दू मुसलमानों को मिलन-ममस्या से लुरी तरह चिन्तित हैं। निःसन्देह यह बहुत महत्त्रपूर्ण प्रश्न है। इस महान् प्रश्न ने हमारे समस्त जीवन को गम्भीरतापूर्वक विचारने के लिये खुनौती दी है। हम श्रपनी भाषा के खेत्र में भी इस कठिन समस्या से हतलुद्धि हो रहे हैं। हमारे थड़े-बड़े विचारकों ने प्रस्येक्ष संश्र में सुलह करने का त्रत लिया है; परन्तु मुक्ते ऐपा बगता है कि इससे भी कठोर समस्या का सामना हमें हिन्दू-हिन्दूमिलन के लिये ही करना है। श्रशान्ति के चिह्न श्रभी से प्रकट होने लगे हैं। जह हम भाषा या साहित्य विषयक किसी प्रश्न का समाधान करने कें ही केवल वर्तमान पर दृष्टि निवद्ध रक्षने से हम घोखा का सकते हैं ।

शुक्ते अपनी बुद्धि या दीघंदशिता का गर्व नहीं है, लेकिन जो कुछ

श्रान्त करता हूँ, उसे इंमानदारी से प्रकट करने से शायद कुछ लाभ

श्री आय, इसी भाशा से ये वार्ते कह रहा हूँ । सैकड़ों दृष्यथं जरुपनाओं

श्री आंति ये भी अनन्त वायुमयदल में विलोन हो जायंगी । मुके

रेसा लगता है कि ज्यों-ज्यों हमारे देशगासियों में आत्मचेतना का

श्रेवार होना जायगा त्यों-त्यों हिन्दू-समाज को भीतरी समस्याएं

श्रि रूप धारण करती जायंगी । राजनैतिक बन्धनों के दूर होतं

श्री हमारी मानसिक या आध्यात्मिक गुलामी का बन्धन और भी

हिंदोर प्रतीत होगा । हो मौ वर्षों की राजनीतिक गुलामी को वोइने

मैं हमें जितना प्रयास करना पढ़ा है, उससे कहीं अधिक प्रयास करना,

बढ़ेगा इस सहसाधिक वर्षों को सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी

ही जंजीरों को तोइने में ।

किव ने बहुत पहले सावधान किया है कि "जिसे तुमने नीचे कैंक रखा है वह तुम्हें नोचे से जकड़कर बांध लेगा, जिसे पीछे डाल रखा है वह पीछे से खींचेगा, श्रज्ञान के श्रम्धकार की श्राह में जिसे तुमने दक रखा है वह तुम्हारे समस्त मंगल को ढक कर घोर ब्यवधान की सृष्टि करेगा। हे मेरे दुर्भाग्यग्रस्त देश ! श्रपमान में तुम्हें समस्त श्रपमानितों के समान होना पड़ेगा।"

शताबिद्यों के विकट अपमान की प्रतिक्रिया कठोर होगी। उसके किये हमें तैयार होना होगा। मुक्ते ऐसा लगता है कि जब भाषा और आहित्य के मसले पर विचार किया जाता है तो इस तथ्य को बिल्कुल मुला दिया जाता है। हिन्दुओं को अपनी भीतरी समस्याणें भी हैं और उन भीतरी समस्याणों के लिए जो कियार-विनिमय हुए हैं या हो रहे हैं, वे नाना कारणों से संस्कृत साहित्य से अधिक प्रभावित हुए हैं। वे किसी के प्रति प्रणा या अदूरव्शिता के काम्या नहीं हुए हैं। छोटी कही आनेवाली जानियों में उपर उठने की आकांता हरामांविक है और

१--रवीन्द्रनाथः गीताजि

उसके लिए उनका संस्कृत-साहित्य की और मुकना भी अस्वाभाविक नहीं है। यदि संस्कृतबहुल भाषा के स्ववहार म और समस्त जातियों के ब्राह्मण या चित्रय कहे जाने से सात करोड़ आदिमियों में अपने को हीन समभने की मनोग्रित कुछ भी कम होती है तो ऐसा करना बांछु गिंय है या नहीं, यह मैं देश के नेताओं के विचारने के लिये होड़ देता हूं।

एक जमाना था जब भाषाविज्ञान और नृतस्वशास्त्र की बनिष्ट मैत्री में विश्वास किया जाता था। माना जाता था कि भाषा से नस्त की पहचान होती है, परन्तु शोघ ही अम टूट गया। देखा गया है कि ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरुद्ध गवाही देते हैं । भारतवर्ष भाषा-विज्ञान और नृतत्त्वशास्त्र के कलह का सबसे बड़ा श्रावाड़ा सिद्ध हुआ है। वर्तमान हिंद्-समाज में एक-दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसी जातियां हैं, जो श्रपनी मूल भाषाएं भूल चुकी हैं और धार्यभाषा बोलती हैं। ब्रह्मिख-प्रधान धर्म ने जातियों का कुछ इस प्रकार स्तर-विभाग स्वीकार किया है कि निम्नश्रेणी की जाति हमेणा श्रवसर पाने पर अंचे स्तर में जाने का प्रयस्त करती है। इस देश में न जाने किस श्रनादिकाल से संस्कृत भाषा का प्राधान्य स्वीकार कर बिया गया है कि प्रत्येक नस्त श्रीर फ़िक्नें के जोग श्रानी भाषा को संस्कृत श्रेणी की भाषा से बदलते रहे हैं। प्रियर्सन ने श्रपने विशास सर्वे में एक भी ऐसा मामला नहीं देखा. जहां श्रार्थभाषा-पंस्कृत श्रेणी की भाषा-पोजनेवाले किसी जनसमदाय ने भ्रन्य भाषा से भ्रपनी भाषा बद्बी हो। यहां तक कि शार्यभाषा की एक बोली के बोलनेवालों ने भी दूसरी बोली को स्वीकार महीं किया है।

स्पष्ट है कि इस देश में संस्कृत-प्राधान्य कोई नई घटना नहीं है। यह भो स्पष्ट है कि इस भाषा का सहारा जेकर जातियां उत्तर उठो हैं। मैं केवल उन तथ्यों को श्रापके सामने ग्ल रहा हूं जिनके श्राधार पर मेरी यह धारणा बनी है कि इस देश के करोड़ों मनुष्यों में श्रासम- श्वेतना भरने का काम बहुत दिनों से संस्कृत आषा करती श्राई है और श्रागे भी क'ती रहेगी, ऐसी संभावना है। यह न समस्तिए कि जो जोग संस्कृत रहुज आषा का ब्यवहार कर रहे हैं, वे किसी संप्रदाय के प्रति द्वेषवश या भृणावश क'ते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी बेतुकी बातों पर भी श्रामानी से विश्वाम कर जिया जाता है।

दीर्घकाल से ज्ञान के आलोक से बंचित इन मनुष्यों को हमें ज्ञान देना है। शता विदयों से गौरव से दीन इन मनुष्यों में हमें आक्षमगरिमा का संचार करना है। श्रकारण अपमानित इन मुक नरकंगालों को हमें वाणी देनी है। शोग, शोक, श्रज्ञान, भूख, प्यास, परमुखापेद्विता श्रीर मुक्ता से इनका उद्धार करना है। पाहित्य का यही काम है।

इससे छोटे उद्देश्य को मै विशेष बहुमान नही देता । आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और किम भाषा मे लिखेंगे, इन प्रश्नों का निर्ण्य इन्होंकी ओर देखकर कीजिए। यदि इनको मनुष्यता के ऊंचे आसन पर आप नहीं बैठा सकते ते साहित्यक भी नहीं कहें जा सकते; और यह कहना ही अनावश्यक है कि स्वयं मनुष्य बने जिना, स्वयं छोटे-छोटे तुच्छ विवादों से ऊपर उटे बिना, कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं उठा सकता है। साहित्य के माधकों को मनुष्य की सेवा करना है तो देवता बनना होगा। नान्यः पन्था विचतेऽयनाय।

. शायद मेरी ही मांति श्राप भी इतना श्रवश्य स्वीकार करते हैं कि इस बहुधा-विभक्त जन्समुदाय को मम्बद्ध बनाना है। यद यह बात सत्य है तो मैं समकता हूँ, श्रभी हमने साहित्य का श्रारम्भ ही नहीं किया है। हिन्दी में क्तिने जनसमूहों के पिष्णायक अन्थ हमने बिखे हैं ? इस विशाख मानव-समाज को रीति-नीति, श्राचार-विचार, श्राशा-श्राकांचा, उत्थान-पनन समग्देन के जिए हमारी भाषा में कितनी पुस्तकें है ? इनके जीवन को सुखम्य बनाने के साधनों, इनकी मूर्जि. इनके षशु, इनके विनोद-सहचर, इनके पेशे, इनके विश्वास, इनकी नई नई मनो-वृत्तियों का हमने क्या श्रध्ययन प्रस्तुत किया है ? कहां है वह सहातु-

मूर्ति और दर्द का प्रमाण, जिसे आग गणरेवता के सामने रख सकेंगे ए दिन्दों की उच्चित का अर्थ उसके बोबने ओर समकने वाबों की उच्चित है।

श्रपना यह देश कोई नया साहित्यिक प्रयोग करने नहीं निकला है। इसकी साहित्यिक परम्परा श्रत्यन्त दीर्घ घारावाहिक धौर गम्भोर है। सार्हस्य नाम के अन्तर्गत मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है, उस सबका प्रयोग इस देश में सफजतापूर्वक हो चुका है। यह श्रपनी माषा का दुर्भाग्य है कि हमारो प्राचीन चिन्तनराशि को उसनें संचित नहीं किया गया है। संस्कृत, पालि धौर प्राकृत की बिदया पुस्तकों के जितने उत्तम श्रनुवाद श्रभेजो, फ्रेंच श्रीर जर्मन श्रादि भाषाधों में हुए हैं, उतने हिन्दी में नहीं हुए। परन्तु दुर्भाग्य मी लाचियक प्रयोग है श्रीर यह वस्तुत उस विशाल मानव-समाज का दुर्भाग्य है जो इस माषा के जरिये ही ज्ञान श्रजंन करना चाहता है या करता है। यह विशाल साहित्य श्रानो भाषाग्रों में यदि श्रन्दिन होता लो हमारा साहित्यक सहज ही उन सेकडों प्रकार के श्रपप्रचारों श्रीर हीन भावनाश्रों का शिकार होने से बच जाता जो श्राज संपूर्ण समाज को दुर्वे ख श्रीर परमुख पेत्रो बना रहे हैं। विभिन्न स्वार्थ के पोषक प्रचारक इस हम श्रीत परमुख पेत्रो बना रहे हैं। विभिन्न स्वार्थ के पोषक प्रचारक इस हम श्रीत परमुख पेत्रो बना रहे हैं। विभिन्न स्वार्थ के पोषक प्रचारक इस हम श्रीत श्रीत ना विश्वताओं का हंका प्राय. पीटा करते हैं।

इतिहास को कमो भागोलिक ज्याख्या के भातर से, कभी जातिगत और कभी धर्मगत विशेष गाओं के भीतर से प्रतिफलित करके समकाया जाता है कि हिन्दुस्ताना जैपे हैं, उन्हें वैपा होना हो है और उसी रूप में बना रहना ही उनके जिये अयस्कर है। इतिहास की जो अभद्र व्याख्या इन भिन्न-भिन्न विशेषनाथों के भीतर से देखने वाले प्रचारकों ने की है, वह हमारे शेम रोम में व्याप्त होने लगी है। धगर इस ज़हर को हूर करना है तो प्राचीन प्रन्थों के देशी प्रामाणिक संस्करण और अनुगद्र करने के सिगा और कोई रास्ता नहीं है। खेकिन अपनी भाषा में प्राचीन प्रन्थों को हमें सिक्र इसलिये नहीं

मरना है कि हमें दूपरे स्वार्थी जोगों के श्रपप्रचार के प्रमाव से मुक्त होना है। विदेशी परिडरों ने अपूर्व लगन श्रीर निष्ठा के साथ हमारे शाचीन शास्त्रो का श्रध्ययन, मनन श्रीर सम्पादन किया है। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए, परन्तु यह बात भूल नहीं जाना चाहिए कि श्रधिकांश विदेशा परिदलों के विये हमारे प्राचीन शास्त्र नुमाइशी बस्तु थों के समान हैं। उनके प्रति उनका जो सम्मान है, उसे श्रंग्रेज़ी के 'म्यूज़ियम इन्टरेस्र' शब्द से ही समऋाया जा सकता है। नुमाइश में रखी हुई चीज़ों को हम प्रशसा और आदर की दृष्टि से देखते हैं, बरन्तु निश्चित जानते हैं कि हम अपने जीवन में उनका व्यवहार नहीं कर सकते । किसी युग़ल सम्रार्का चोगा किसी प्रदर्शिनी में दिख जाय तो हम उसकी प्रशंपा चाहे जितनो करें, पर हम निश्चित जानेंगे कि इसको हमें धारण नहीं करना है। परन्त भारतीय शाख हमारे देश-वासियों के लिये प्रदर्शिनों को वस्त नहीं हैं। वे हमारे रक्त में मिले हुए है। भारतवर्ष अन्त भी उनको व्यवस्था पर चन्नता है और उनसे प्रिया पाता है। इसो बिने हमें इन प्रत्यों का अपने उझ से संपादन करके प्रकाशन काना है, इनके ऐसे श्रमुत्राद प्रकाशित करने हैं जो प्रानी अनुश्रुति से विच्छित्र और असंबद्ध भी न हों और आधुनिक ज्ञान के आलोक में देख भो लिए गए हों। यह बड़ा विशाल कार्य है। संस्कृत भारतवर्ष को श्रपूर्व महिमाशालिनो भाषा है। वह हजारों वर्षी के दीर्घकाल में श्रीर लाखों वर्गमील में फैले हुए मानव-समाज के सर्वोत्तम मस्तिष्कों में विहार करने वाली भाषा है । उसका साहित्य विवृत्त है। उसका साधन गहन है और उमका उद्देश साधु है। उस भाषा को हिरी-माध्यम से सममने का प्रयत्न करना भी एक तःस्या है। उस तपस्या के जिये संयम तथा ग्रह्मवन को श्रावश्यकता है। हमें श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर गम्भीरतापूर्वक उसके श्रध्ययन में जट जाना चाहिए। हिंदी को मंस्कृत से विविक्ष काके देखने वाले उसकी अधिकांश महिमा से अपरिचित हैं।

महान् कार्य के लिए विशाल हाय होना चाहिए। हिन्दी का साहित्य-निर्माण सचमुच महान् कार्य है, क्योंकि उससे करोड़ों का मला होना है। हम श्राजकल पाय गर्वपूर्वक कहा करते हैं कि हिंदी बोलनेवाओं की संख्या भागतवर्ष में सबसे श्रिषक है। मैं मममा हूँ कि यह बात चिना की है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले जनपमूद की मानसिक, बोद्धिक श्रीर श्राध्यात्मिक भूल मिटाने का काम सहज नहीं है।

भारतवर्ष के पहोसी देशों में श्राजकत दिंदी-साहित्य पढ़ने श्रीक्ष समस्तने की त'त्र बाबसा जाग्रन हुई है। चीन से, मल प से, सुमात्रा से, जावा से —समस्त एशिया से मांग श्रा रही है। एशिया के देश अब अग्रेज़ पुस्तकों से प्राप्त सूचनाश्रों से सन्तृष्ट नहीं हैं। वे देशो हिष्ट से देशो भाषा में जिखा हुआ साहित्य खोजने लगे हैं। श्रागे यह जिज्ञामा और भी तीन होगी। मुक्ते चिंता होती है कि क्या हम अपने को इस उठती हुई श्रद्धा के उपयुक्त पात्र मिद्ध कर सकेंगे? जिस दिन हिन्हास-विध'ता हमें ठेजकर विश्व-जनता के द्रावार में ला परकेंगे, उस दिन तक क्या हम इतना भी निश्चय कर सके होंगे कि हमारी भाषा कंसी होगी, उसमें भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों का श्रनुपात क्या होगा और शब्दों के 'श्रुद्ध' और 'ग़ैर-श्रुद्ध' उच्चारणों में से कीन-पा श्रपनाया जायगा !

समूचे जनसमूह में भाषा श्रीर भाव की एकता श्रीर सौहार्द का होना श्रव्छा है। इसके लिये तर्क-शास्त्रियों की नहीं, ऐसे सेवाभावी क्यक्तियों की श्रावश्यकता है, जो समस्त बाधाशों श्रीर विघ्नों को श्रिरसा स्वीकार करके काम करने में जुट जाते हैं। वे ही जोग साहित्य का भी निर्माण करते हैं श्रीर हिन्दास का भी। श्राव काम करना बड़ी बात है। इस देश में हिन्दू हैं, ग्रुसलमान हैं, स्पृश्य हैं, श्रस्पृश्य हैं, संस्कृत है, फारसी है—विरोधों श्रीर संधर्षों को विराट् बाहिनो है; पर मबके उत्तर मनुष्य है। विरोधों

को दिन-रात याद करने रहने की श्रपेचा श्रानी शक्ति का संबद्ध जेकर उसकी स्वा में जुट जाना श्रव्झा है। जो भी भाषा श्रापके पास है, उससे इस मनुष्य को ऊपर उठाने का काम श्रद्ध कर दी।जए। श्राय का उद्देश्य श्रापको भाषा बना देगा।

श्रव्ही बात कहा वालों के कनी इम देश में कभी नहीं रही है। आज भी बहुन ईमानदारी और सचाई के साथ श्रव्हो बात कहने वाले श्राइमी इस देश में कम नहीं हैं। उन्होंने प्रेम श्रीर श्राहमाव का मन्त्र बतुत्या है। श्रनादिकाल से महापुरुतों ने प्रेम श्रीर सीहार्द का सन्देश सुनाया है। कहते हैं, ब्यामदेव ने श्रन्तिम जीवन में निराश होकर कहा था कि मैं भुजा उठाकर विख्ला रहा हूँ कि धर्म ही प्रधान वस्तु है, उसीसे श्रथं श्रीर काम की प्राप्त होती है, पर मेरी कोई सुन नहीं रहा है—

> कर्ध्वबाहुर्विरौम्येष नैव करिचच्छु योति मे । धर्मादृर्थरच क मरच स धर्मः कि न सेव्यताम् ॥

ऐपा क्यों हुन्न। १ इपिला थे कि समाज के ऐतिहासिक विकास, आर्थिक संयोजन और सामाजिक संघटन के मूल में ही कुछ ऐसी ग़ाबती रह गई है कि एक दल जिमे धर्म समसता है, दूपरा उसे नहीं समस पाता। इस वैषम्य को ध्यान मे रखकर ही भेम और सौहार्द का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। दही में जितना भो दूध डालिए, दही होता जायगा। शक्का शोज हह यों में भेम का वालो भो शका उत्पन्न करवी है।

मेरी श्रवण बुद्धि में तो यही सुकता है कि समाज के नाना स्तरों। के लिये श्रवण-श्रवण ढेग की भागा होगी। नाना उडेश्यों की सिद्धि के लिए नाना भाँति के प्रयस्त करने होंगे। सारे प्रनीयमान विरोधों का स्नामकतस्य एक ही बात से होगा—भनुष्य का हित।

भारत के हज़ारों गाँशें और शहरों में फैला हुई सैक्डों जातियों श्रीर उपजानियों में विभक्त सभ्यता की नाना सीहियों पर खड़ी हुई यह जनता ही हमारे समस्त वक्तस्यों का खब्य भून श्रोता है। उसका - अस्याय ही साध्य है, बाकी सब कुछ साधन हैं — सस्कृत भी और फारसी भी, व्याकरण भी और छुन्द भी, साहित्य भी और विज्ञान भी, धर्म भी और ईमान भी। हमारे समस्त प्रयत्नों का एकमात्र खद्य यही मनुष्य है। उसकी वर्तमान दुर्गित से बचाकर भविष्य में श्रात्यन्तिक कल्याण की श्रोर उन्मुख करना ही हमारा लच्य है। यही सत्य है, यही धर्म है। सत्य वह नहीं है जो मुख के जोतते हैं। सत्य वह है जो मनुष्य के श्रात्यन्तिक कल्याण के बिये किया जाता है। नारद ने शुकदेव से कहा था कि सत्य बोबना श्रव्छा है, पर हिस बोबना और भी श्रव्छा है। मेरे मत से सन्य वह है जो भूतमाक के श्रात्यन्तिक कल्याण का हेतु हो —

सत्यस्य वचतं श्रेयः सत्याद्रि हितं धदेत् । यद्भूतहितमत्यन्तमेतत् सत्यं मतं मम ॥

यही सर्वभूत का श्रात्यन्तिक कल्याण साहित्य का चरम जस्य है। जो साहित्य देवल कल्पना-विलास है, जो केवल समय काटने के लिये लिखा जाता है, वह बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ वह है जो मनुष्य को श्राहार-निद्रा श्रादि पशुसामान्य धरातल से ऊपर उठाला है। मनुष्य का शरीर दुलंभ वस्तु है, इसे पाना ही कम तप का फल्ड वहीं है; पर इसे महान् लक्य की श्रोर उन्मुख करना और भी श्रेष्ट कार्य है।

हघर कुछ ऐसी हवा बही है कि हर सस्ती चीज़ को साहित्य .
का वाहन माना जाने लगा है । इस प्रकृति को 'वास्तविकता' के
गृंबत नाम से पुकारा जाने लगा है । तरह-तरह की दंजी देकर यह
बताने का प्रयःन किया जा रहा है कि मनुष्य की जांबानी-मुख वृत्तियां
.ही साहित्य के उप्युक्त वाहन हैं । मुक्ते किसी मनोराग के विपन्न में
या पन्न में कुछ भी नहीं कहना है । मुक्ते मिर्फ हतना ही कहना है कि
। सहित्य के उत्कर्ष या अपका के निर्णय की एकमात्र कसीटी यही
। सहित्य के दक्कष या अपका के निर्णय की एकमात्र कसीटी यही

जिस बात के कहने से मनुष्य पशसामान्य घरातज्ञ से ऊपर नहीं छडता, वह स्थाव्य है । मैं उसीको सस्ती चीज़ कहता हूँ। सस्ती इसिबिए कि उसके लिये किसी प्रकार के संयम या तप की ज़रूरत नहीं होती। धून में लोटना बर्त श्रासान है, परन्तु धून में लोटने से संसार का कोई बड़ा उपकार नहीं होता और न किसी प्रकार के मानिक संयम का अभ्यास ही आवश्यक है। श्रीर जैसा कि रवीन्द्रनाथ ने कदा है कि यदि कोई निःसंकोच धूल में बोट पड़े ती इसे इस बहुत बहा पुरुषार्थं नहीं कह सकते । इस इस बात की अरने योग्य भी नहीं मार्केंगे; पन्तु यदि दस-पांच भले श्रादमी अंचे गले क्षे यही कहना शुरू कर दें कि धूज में जोटना ही उस्तादी है तो थोड़ा दरना श्रावश्यक हो जाता है। भय का कारण इसका सस्तापन है। मनुष्य में बहुत सी आदिम मनोवित्तयां हैं जो ज़रा-सा सहारा वाते ही सनमाना उठती हैं। अगर उनकी ही साहित्य-साधना का बढ़ा श्रादर्श कहा जाने लगे तो उसे मानने श्रीर पालन करनेवालों की कमी नहीं रहेगी। ऐपी बातों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है, मानों यह कोई साहम और वीरता का काम है।

पुरानी सड़ी रूढ़ियों का मैं पचपाती नहीं हूँ, परन्तु संश्रम श्रीर निच्छा पुरानी रूढ़ियां नहीं है। ते मनुष्य के दीर्घ श्रायास से उपलब्ध शुगा हैं श्रीर दीर्घ श्रायास से ही पाई जाती हैं। इनके प्रति विद्रोह श्राति नहीं है। श्रादिम श्रुग में मनुष्य की जो वृत्तियां अत्यन्त प्रवत्न श्री, वे निश्चय ही श्रव भी हैं श्रीर प्रवत्न भी हैं। परन्तु मनुष्य ने श्रपनी तपस्या से उनको अपने वश्र में किया है श्रीर वश्र में करने के कारण वह उनको सुन्दर बना सका है। मनुष्य के रंगमंच पर श्राने के पहले प्रकृति लुद्दकरी पुद्दती चली श्रा गही थी। प्रत्येक कार्य अपने प्रवंती कार्य का परिणाम है। संसार को कार्य-कारण-परम्परा में कहीं भी फांक नहीं थी। जो वस्तु जैसी होने को है, वह श्रीसी हो होगी। इसी समय मनुष्य श्राया। उसने इसी नीरंध डोस

कार्य-कारण परम्परा में एक फांक का श्राविष्कार किया। जो जैसा है, उसे वैसा ही मानते में उसने श्राविष्मा कर दिया। उसे उसने श्रापने सन के श्रानुकूत बनाने का प्रयत्न किया। सो मनुष्य की पूर्ववर्ती मृष्टि किमी प्रकार बनता जा रही थो, मनुष्य ने उने श्रापने श्रानुकूत बनाना चाहा —यहीं मनुष्य पशु से श्राता हो गया। वह पशु सामान्य धरातता में कार उठा। बार-बार उसे उसी धरातता की श्रोर उन्मुख्य करना अगति नहीं, यह पीछे लौटने का काम है। मैं मानता हूँ कि न नो कभी ऐसा समय रहा है जब बातसा को उत्तेजना देनेबाजा साहित्य न तिला गया हो श्रोर न कोई ऐसा देश है जहां ऐसा बात न तिला गया हो श्रोर न कोई ऐसा देश है जहां ऐसा बात न तिला गई हो; परन्तु मेग विश्वाम है कि मनुष्य सामृहिक रूप से इस गुलती को महमूस करेगा और त्याग देगा। यह ठो है है कि मनुष्य का इतिहास उसकी गुलतियों का इतिहास है, पर यह श्रीर भी ठोक है कि मनुष्य बराबर गलतियों पर विजय पाता श्राया है। खातसा को उत्तेजन देनेवाजा साहित्य उसकी गृजती है। एक-न एक दिन वह इस पर श्रवश्य विजय पाएगा।

सस्य अपना पूरा मूल्य चाइता है। उसके साथ सममीता नहीं हो सकता। साहित्य के चरम सत्य को पाने के लिये भी उसका पूरा-पूरा मूल्य चुकाना ही स्मांचीन है। जो लोग पद पद पर सहज और सीधे साधनों की दुहाई दिया करते हैं, वे शायद किमी बड़े लच्य की बात नहीं सोचते। मनुष्य को उसके उच्चतर लच्य तक पहुँचाने के लिये उसके प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली वृत्ति मों के साथ सुलह करने से काम नहीं चलेगा। कठोर सयम और त्याग द्वारा ही उसे बहा बनाया जा सकेगा। जो बात एक चेत्र में सत्य है, वह सभी चेत्रों में सत्य है—साहित्य में, भाषा में, श्राचार में, विचार में, सर्वत्र। माषा को ही लोजिए। मनुष्य अपने श्राहार और निदा के साधनों को खुटाने के लिये जिस भाषा का व्यवहार करता है वह उसकी श्रनायास-खब्ध साथा है; पर न्तु यदि उसे इस धरातल से उपर उठाना है तो

-हतने से काम नहीं चलेगा। सहज भाषा श्रावश्यक है। पर सहज भाषा का मतलब है सहज ही महान् बनाने वाली भाषा, रास्ते में बटोर कर संग्रह की हुई भाषा नहीं।

सीधी लकीर खींचना देहा काम है। सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है। जब तक आदमी सहज नहीं होता तब तक भाषा का सहज होना असुरभव है। स्वदेश और विदेश के वर्तमान का सहज होना असुरभव है। स्वदेश और विदेश के वर्तमान और अतीत के समस्त बार्ड्मय का रस निचोडने से वह सहज भाव श्राप्त होता है। हर अदना आदमी क्या बोलता है या क्या नहीं बोलता, इस बात से सहज भाषा का आदमी क्या बोलता है या क्या जा सकता। क्या कहने या क्या न कहने से मनुष्य उस उच्चतर आदर्श तक पहुँच सकेगा जिसे सके। में 'मनुष्यता' कहा जाता है, यही मुख्य बात है। सहज मनुष्य ही सहज भाषा बोल सकता है। दाता महान् होने से दान महान् होता है।

जिन जोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना जिया है, वे यह सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषाशास्त्र के बज पर यह भाषा नहीं वनाई जा सकती, कोषों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर हमे नहीं गढ़ा जा सकता। कनीरदास और तुजसीदास को यह भाषा मिजी थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिजी, क्योंकि वे सहज हो सके। उनमें दान करने की चमता थी! शब्दों का हिसाब जगाने से यह दान्त्व नहीं मिजता, अपने को दांजन दाचा के समान निचोड़ कर महासहज को समर्पण कर देने से प्रांत होता है। जो अपने को निःशेष भाव से दे नहीं सका वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने जायक वन्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जायगी। पहले सहज भाषा बनेगी किर उसमें देने थोग्य पदार्थ भरे जायगे, यह शाजत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की चमता उपार्जन करो—इसके जिये तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने को निःशेष भाव से दान कर देने की ज़रूरत है।

हिन्दी साधारण जनता की भाषा है। जनता के लिये ही उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बनाए रहेगी, जनचित्त में आत्म-बल का संचार करती रहेगी तब तक उसे किसा से डर नहीं है। वह अपने आपकी भीतरी अपराजेय शक्ति के बल पर बडी हुई है, लोक-सेवा के महान् बत के कारण बडी हुई है और यदि अपनी मूच शक्ति के स्रोत को भूल नहीं गई तो निम्सन्देह अधिकाधिक शक्तिशाली होती जायगी। उसका कोई कुछ भी बिगाइ नहीं सकता। वह विशेषो और संघर्षों के बीच ही पत्नी है। उसे जन्म के समय ही मार डालने की कोशिश की गई थी, पर वह मरी नहीं है, क्योंकि उसकी जंवनी-शक्ति का अचय स्रोत जनचित्त है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तै करने वाली भाषा नहीं है, अपने आपकी भीतरी शक्ति से महत्त्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली श्राहतीय भाषा है।

शायद ही संसार में ऐसी कोई भाषा हो जिसकी उन्नति मे पद-पद पर इतनी बाधा पहुंचाई गई हो और फिर भी जो इस प्रकार अपार शक्त सञ्चय कर सकी हो। आज वह सैकड़ों 'प्लेटफामों' से, कोड़ियों विद्यालयों से और दर्जनों भेसों से नित्य मुखरित होने वाली परम शक्तिशालिनी भाषा है। उसकी जड़ जनता के हृदय में है। वह करोड़ों नर-नारियों की आशा और आकांचा, चुधा और पिपासा, धर्म और विज्ञान की भाषा है। हिन्दी सेवा का अर्थ करोड़ों की सेवा है। इसका अवसर मिलना सौभाग्य की बात है।

ş

वास्तव में हमारे श्रध्ययन की सामग्री प्रत्यच्च मनुष्य हे । श्रापने इतिहास में इसी मनुष्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढ़ी है, माहित्य में इसी के श्रावेगों, उद्देगों, श्रीर उक्जासो का स्पन्दन देखा है, राजनीति में इसीकी जुकाछिपी के खेज का दर्शन किया है, श्रर्थशास्त्र में इसी की शेढ़ की शक्ति का श्रध्ययन किया है । यह मनुष्य ही बास्तविक खच्य है। श्राप इससे सोधा सम्बन्ध ओडने जा रहे हैं। यह जो प्रत्यत्त मनुष्य का पढना है वही बड़ी बात है। हमारी शिला का श्राधिक भाग जिन सब दृष्टान्तों का श्राश्रय जेता है वे इसारे सामने नहीं श्राते । दमारा इतिहास पढ़ना तब तक स्पर्ध है जब तक हम ष्ठसे इम जीवन्त मानव-प्रवाह के माथ एक करके न देख सकें। हमारे देश का इतिहास -यदि वह सचमुच ही इम रे देश का है -- आज मी निश्चय ही हमारे घरों में, गावों में, जातियों में, खरडहरी में और इस देशके जरें जरें में भ्रपना चिह्न छोडता जा रहा है। जबतक देश के इन प्रत्येक कर्णों से हमारा प्रत्यत्त सम्बन्ध नहीं स्थापित होता तव तक हम इतिहास का वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे । हससें से जो कोई भी श्रपने को शिवित समभता हो उसे श्रपनी उच्च श्रद्धा-बिका से नीचे उतर कर श्रपने प्रदेश के इर्देनिर्द फीले हुये विशास जन-समृह, विस्तृत भूषण्ड श्रीर सनीव चिन्ता-प्रशह को ही प्रधान पाठ्य पुर क बनाना होगा। पुर के इसी महाग्रथ को सनकाने का साधन मानी जानी चाहियें। नाटों श्रीर कुंजियो को उत्पन्त करनेवाखी मनावृत्ते का निर्देयता पूर्व ह दमन कर देना चाहिये। हम लोग नृतस्व के प्रंथन पढ़ते हो सो बाद नहीं है, किन्तु जब हम देखते हैं कि प्रंथ पढ़ने के कारण हमारे घर्ने के निकट जो चमार. भीवर, को ी. कुम्हार भ्रादि लोग रहते हैं उन हा पूरा परिचय पाने के बिये हम रे हृद्यों में जा भा उत्युकता नहीं उत्यन्न होती तब अच्छी तरह समक्त में आ जाता है कि पुस्तकों के सम्बन्ध में हमें कितन। श्रम्ब-विश्वास हो गया है, पुम्तकों को हम किवना बड़ा समक्ते हैं श्रीर पुस्तके वस्तुतः जिनका छाया हैं उनको कितना नुच्छ मानते हैं। यह ढंग गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए । विद्या के चेत्र मे 'सेकेएड हैंड' ज्ञान को प्रधानता स्थापित होना बांबनीय नहीं है। दुर्माम्यवश अपने देश में ऐसे ही ज्ञान की प्धानता स्थापित हो गई है। हमें यदि सचमुच कुछ नया करना है, तो बड़े विकट प्रयास करने पड़ेंगे। समूचे देश के मस्तिष्क में जो जड-संस्कार पैदा कर दिये गए, उनसे जूफना पड़ेगा, इसका संयमन तभी हो सकता है जब हम दर होकर प्रस्यच ज्ञान की श्रोर श्रयसर हों।

धाप में से श्रधिकांश का मार्ग शायद मातृभाषा श्रीर उसके साहित्य-द्वारा देश की सेवा करना हो । यह बडा उत्तम मार्ग है । परन्त हमें अच्छी तरह समस्र लेने की आवश्यकता है कि साहित्य-सेवा का मातृमाषा की सेवा का क्या अर्थ है। किसे सामने रखकर श्राप साहित्य बिखने जा रहे हैं ? श्रापके वक्तव्यों का जदयीभूत श्रोता कौन है ? हिन्दी भाषा कोई देवी-देवता की मूर्ति का नाम नहीं है। हिन्दी की सेवा करने का अर्थ हिन्दी की प्रतिमा बनाकर पूजना नहीं है। यह बाचिषक प्रयोग है। इसका अर्थ है--हिन्दी के माध्यम द्वारा सममने वाली विशाल जनता की सेवा | कभी-कभी हिम लोग इस भाषा के प्रति होने वाले श्रन्यायो से विज्ञा होकर गलत ढंग के स्वभाषा-ब्रेमका परिचय देते हैं। श्रपनी भाषा श्रपनी संस्कृति श्रीर श्रपने साहित्य से प्रेम होना बुरी बात नहीं है, पर जो भ्रेम ज्ञान द्वारा चालित श्रीर श्रद्धा द्वारा श्रनुगमित द्वोता है वही प्रेम श्रव्छा है । केवल ज्ञान बोम है, केवल श्रद्धा श्रन्धा बना देती है। हिन्दी के प्रति जो हमारा प्रेम है वह भी ज्ञान द्वारा चालित श्रीर श्रद्धा द्वारा श्रनुगमित होना चाहिये। हमें ठीक-ठीक सममना चाहिये कि हिन्दी की शक्ति कहाँ है। हिन्दी इसिबए बडी नहीं है कि हम में से कुछ लोग इस भाषा में कहानी या कविता लिख लेते है या सभामंची पर बोल लेते हैं। नहीं, वह इसलिए बड़ी है कि कोटि-कोटि जनता के हृदय और मस्तिष्क की भूख मिटाने में यह भाषा इस देशमें सबसे बढ़ा साधन हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने दीर्घ काल की तपस्या और मनन से जो ज्ञान राशि संचित की है उसे सुरचित रखने का यह सबसे मजबूत पात्र है, श्रकारण श्रीर सकारण शोशित श्रीर पेषित, मृढ, निर्वाक जनता तक श्राशा श्रीर उत्साह का संदेश इसी जीवन्त श्रीर समर्थ भाषा के

द्वारा पहुँ वाया जा सकता है। यदि देश में श्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान को दमें जनसाधारण तक पहुँ वाना है तो इसी भाषा का सहारा लेकर हम यह काम कर सकते हैं। दिन्दी इन्हों सम्भावनाश्रों के कारण बढ़ी है। यदि वह यह काम कर सकती तो 'हिन्दी हिन्दी' चिल्लाना ध्यथं है। यदि वह यह काम कर सकती है तो उसका भविष्य श्रत्यन्त उड़ज्वल है। यदि वह इन मदान् उद्देश्यों के श्रनुकृत है तो फिर वह इस देश, में हिमालय की भांति श्रचल होकर रहेगी। हिमालय की ही मांति उन्तत, उतनी ही महान् हिन्दी जनता की भाषा है। जनता के लिये ही उसका जनम हुआ था श्रीर जब तक वह जनता के चित्त में श्रात्मवल संचारित करती रहेगी, उसके हृदय श्रीर मस्तिष्क की भूख मिटाती रहेगी तभी तक उसका जीवन सार्थक है। जो लोग इस माषा श्रीर इसके साहित्य की सेवा करने का वत लेने जा रहे हों उन्हें यह बात कभी नहीं भूखनी चाहिये।

मारतवर्ष क्या है ? श्रनादिकाज से नाना जातियाँ श्रपने नाना भांति के सस्कार, रीति-रस्म श्रादि लेकर इस देश में श्राती रही हैं। यहां भी श्रनेक प्रकार के मानवीय समूह विद्यमान रहे हैं। ये जातियां कुछ देर तक भगडती रही हैं श्रीर फिर रगइ-मगइ कर, ले-देकर पास ही पास बस गई हैं—भाइयों की तरह। इन्हीं नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति-रस्मों का जीवन्त समन्वय यह मारववर्ष है। विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचाई है। उसका बाह्यरूप विवित्र-सा दिखाई दे रहा है। इसी वैचित्र्य-पूर्ण जनममूह को श्रासा श्रीर उत्पाद का संदेश देना साहित्य-सेवा का लच्य है। इजागे गांवों श्रीर शहरों में फैली हुई, शताधिक जातियों श्रीर उपजातियों में विभक्त, सभ्यता के नाना स्तरों पर ठिठकी हुई यह जनता ही हमारे समस्त प्रयत्नों का लच्य है। इसका कल्याण ही साध्य है। बाकी सब कुछ साधन है। श्रापने जो श्रपनी भाषा पर श्रिधकार प्राप्त किया है वह श्रपने श्राप में श्रपना श्रन्त नहीं है। वह

साधन है। इस भाषा के महारे आप का इम जनना तक पहुंचना है। इसको निराशा श्रीर पान हिम्मती से बचाना श्रापका कर्त्तव्य है: परन्त यह कोई सरल काम नहीं है। केवल कुछ श्रच्छा करने की द्च्छा मात्र से यह काम नहीं होगा। श्राज की ममन्याएं बडी उलक्तनदार श्रीर जरिला हैं। विजली की बत्ती मुह से फ़ंक कर नहीं बुमाई जा सकती। यह सममने की जरूरत है कि जो दुर्गति आज हम प्रत्यच देख रहे हैं उसका वास्ति कि कारण क्या है। माहित्य का साधक केवल कल्पना की दुनिया में विचरण करके, केवल 'हाय-हाय' की या 'वाह-वाह' की पुकार करके श्रपने सामने की कुत्सित कुरूपता को नहीं बदल सकता। इमें उस समूची विद्या का सीखना परेगा जो विश्व-रहस्य के नये नये द्वार खोल रही है, जो प्रकृति के समस्त गुप्त भगडार पर धावा बोलने के लिये बद्धपरिका है, जो मनुष्य को श्रमीम सुख श्रीर समृद्धि तक को जा सकती है, फिर हमें उस स्वार्थ-शक्ति को भी सममना है, जो इस विद्या का गन्नत गयोग करने व ले मनुष्य को सर्वत्र जांन्नित श्रीर श्रपमानित कर रही है। साहित्य का कारबार मनव्य के समूचे जीवन को लेकर है। जो लोग श्राज भी यह सोचते हैं कि साहित्य के लिये कुछ खास-खास विषय ही पढ़ने के हैं वे बडी गलती करते हैं। श्राज की जनता की दुईशा को यदि श्राप सचमुच ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो श्राप चाहे जो भी मार्ग जें. राजनाति से श्रवग होकर नहीं रह सकते. अर्थनीति को उपेक्षा नहीं कर सकते और विज्ञान की नई प्रवृत्तियों से श्रपरिचित रह कर कुछ भी नहीं कर सकते। साहित्य केवल बुद्धिविलास नहीं है। वह जीवन की वास्तविकता की उपेचा करके सजीव नहीं रह सकता।

साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिटी की उपेचा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को असुन्दर छोड़ कर साँदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुन्दरता सामझस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोडाई और बहाई में, धनी और निर्धन में; ज्ञानी और श्रजानी न श्राकाश-पाताल का श्रन्तर हो, वह दुनिया सामअस्यमय नहीं कहीं ला सकती और इसीलिये वह सुन्दर भी नहीं है। इस वाझ असुन्दरना के दूह में खड़े होकर श्रान्तरिक सौन्दर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उस वाझ असौन्दर्य को देखना ही पड़ेगा। निरन्नः निर्वसन जनता के बीच खड़े हो कर श्राप परियों के सौन्दर्य-लोक की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य सुन्दर का उपासक है; इसीलिय साहित्यिक को असामअस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा; अशिचा और कुशिचा से खड़ना होगा; भय और खानि से लड़ना होगा। सौन्दर्य और असौन्दर्य का कोई समकौता नहीं हो सकता। सत्य अपना पूरा मूल्य चहता है। उसे पाने का सीधा और एकमात्र शस्ता उसकी कीमत चुका देना ही है। इसके अतिरक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे देश का वाझ रूप न तो श्रांखों को प्रीति देने लायक है, न काना को, न मन को, न बुद्धि को। यह सचाई है।

यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुन्दर नहीं वन सका है तो समम्मना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत् का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात् वहां सच्चे साहित्य के निर्माण का श्रीगणेश नहीं हुआ है। साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंकृत और उन्नत बनाता है और तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है। और साथ ही बाह्य रूप के साफ और स्वस्थ दोने से आन्नारिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बात अन्योन्याश्रित है। जब कि हमारे देश में नाना भाँति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान हैं जब कि हमारे समाज का आधा। अंग पर्टे में टँका हुआ है, जब कि हमारी नब्बे फीसदी जनता अज्ञान के मजबे के नीचे दबी हुई है तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिख्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ-स्वस्थ नहीं है।

साहित्य की साधना तब तक बंध्या ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी श्रदमनीय श्राकांदा जामत न का दें जो सारे मानव-समाज √को भीतर से और बाहर से सुन्दर तथा सम्मान-योग्य देखने के लिये सदा व्याक्रव रहे। श्रगर यह श्राकांचा जाप्रत हो सकी तो हममें से ब्रस्येक अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उन सामिप्रयों को जुरूर संग्रह का लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति को सहायक हैं। श्रमा यह श्राकांचा जाया नहीं हुई है तो किननों भी बिया नयों न पड़ो हो, वह एक नंजाल मात्र सिद्ध होगी श्रीर दुनियादारी श्रीर चालाकी का ढकोसर्जा ही बनो रहेगो। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इस इच्छा को लेकर शस्ते पर निकल पडेगा वह स्वय अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की श्रल्पता से कोई महती इच्छा श्राजतक नहीं रुकी है। ्रमूल होनो चाहिए, एक बार भूल के होने पर खाद्य-सामयो जुट ही जाती है, पर खाद्य सामग्री के भरे रहने पर भूख नहीं लगती। गरुड़ ने उत्पन्न होते हो कहा था, "मां, बहुत भूख लगती है।" माता विनता घरड़ाकर विजाप करने लगे। कि इस प्रचएड चुनाशाली पुत्र को श्रन्न कहां से दे। तिता काश्यप ने श्राश्यासन देकर कहा था, "कोई चिन्ता की बात नहीं । महान् पुत्र उत्पन्न हुत्रा है, क्योंकि उसकी भूख महान् है।" हमारी भाषा को भी इस समय प्रचण्ड साहित्यिक चुघावाले महान् पुत्रों की श्रावश्यकता है। जब तक हमारी मातारूपी भाषा के गर्भ से ऐसे कृती पुत्र पैदा नहीं होते तभी तक वह विनता की तरह कष्ट पा रही है। जिस दिन ऐसे पुत्र पैदा होगे उस दिन मातभाषा धन्य हो जाएगी।

इस देश में हिन्दू हैं, मुमलमान हैं, ब्राह्मल हैं, चायडाल हैं, धनी हैं, गरोब हैं—विरुद्ध सहकारों श्रीर विरोधो स्वार्थों की विराट् वाहिनी है। इस में पर-पद पर गलत सममे जाने का श्रंदेशा है, प्रतिचल विरोधी स्वार्थों के संवर्ष में पिस जाने का डर है, संस्कारों श्रीर भावावेशोंका शिकार हो जाने का श्रंदेशा है; परन्तु इन समस्त वरोधों और संवातों से बड़ा श्रीर सब को छाप कर विराज रहा है मनुष्य । इस मनुष्य को भवाई के विये ग्राप ग्रपने ग्राप को नि.शेष भाव से देकर ही सार्थक हो सकते हैं। सारा देश आप का है। भेद श्रीर विशेध ऊपरी हैं। भीतर मनुष्य एक है। इस एक को दहता के साथ पहचाननेका यत्न कीजिये। जो लोग भेद-भाव को पकड़ कर ही श्रपना रास्ता निकालना चाहते हैं वे गलती करते हैं। विरोध र हे हैं तो उन्हें श्रागे भी बने ही रहना चाहिये, यह कोई काम की बात नहीं हुई । हमे नये सिरे से सब कुछ गढ़ना है। तोड़ना नहीं है। इटे को तोड़ना है । भेदभाव की जयमाला से हम पार नहीं उतर सकते । कबीर ने हैरान होकर कहा था-

> कबीर इस संसार को, समकाऊं के बार। पूंछ जु पकड़े भेद का, उतरा चाहै पार!!

मनुष्य एक है। उसके सुख-दुल को समक्तना, उसे मनुष्यता के पित्र श्रासन पर बैठाना ही हमारा कर्त्तंब्य है।

# ः २० ३

### नया वर्ष आ गया

चैत्र शुक्ता प्रतिपदा को उत्तर भारत का नया सात शुरू हुन्ना। है। इस दिन पत्रा बदला, नये वर्ष के राजा श्रोर मंत्री बदले, धान्य श्रोर मैच के अधिपति बदले, श्रद्धालु लोगों ने ज्योतिषियों से इन नये परि-वर्तनों का फल सुना, धार्मिक लोगों ने ते त-उबटन लगा कर परलोक की चिन्ता से छुट्टी पाई श्रीर महाराज विक्रमादिश्य के महिमा-मंडित नाम के साथ जुड़ा हुन्ना संत्रत्सर २००४ डगभर कर न्नाम हुन्ना। बहुत लोग नहीं जानते कि इस तिथि को ये सब बातें क्यो बदल जाती हैं। क्या इमका कोई इनिहास है, कोई श्रनुश्रुति है, कुछ अर्थ है या यह केवल पोगापंथि में की एक करोल कल्पना मात्र है ? नीचे इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्राज के दुविधा भरे थुग में इस संबाद से सन्तोष श्रनुभव किया जायगा कि उत्तर भारत के नये वर्ष के साथ उत्तर भारत के पत्रों में जो परिवर्तन होते बताये जाते हैं वे नाना श्रार्थ श्रीर श्रार्येतर विश्वासों के समन्वय के परिणाम हैं। शको, यवनों ( ग्रोकों ) श्रीर श्रार्में के राजनैतिक सवर्ष बंडे कठोर हुए थे. परन्तु फिर भी ये जातियाँ भीतर-ही-भीतर मिलन् की श्रोर बढ़ती रहीं। राजनीति के कठोर संघर्ष के श्रावरण में विश्वामों का यह समन्वय सचमुच बडे श्राश्चर्य का विषय है। हमारा नया वर्ष हर साज श्राकर घोषणा कर जाता है कि ये स्वार्थों के संघर्ष चिंगिक हैं। इनके अन्तराल में मनुष्य अपने यिलन की भृमिका बिना किसी प्रयास के ही तैयार करता जा रहा है।

ज्योतिष की पुरानी पोथियों में जिला है कि जिस दिन सृष्टि का चक्र प्रथम बार विधाता ने प्रवितित किया, उस दिन चैत्र शुद्धि ! विवार था। गृद्धि 'गुक्त दिवस' का मंत्तिप्त रूप है। इसका मतलक शुक्ल पच का दिन है। मो चैत के महीने के शक्ल पच की अथम विधि ( प्रतिपद् या प्रतिपदा ) को सृष्टि का श्रारम्म हुन्ना था। यह विश्वास काफी पुराना है । ब्रह्मगुप्त (सातवीं शताब्दी) श्रौर भास्कराचार्य के प्रन्थां से इसकी चर्चा है। ब्रह्मगुष्त काफी प्रसिद्ध प्योतिषी थे। इनके प्रन्थों का चनुवाद अरबी भाषा में हुआ था। इस श्रनुवाद ने पश्चिमी देशों को नये सिरे से प्रभावित किया था। इनकी पुस्तको में इस विश्वास के उल्लेख से जान पडता है कि कम-'से-कम डेढ़ हजार वर्ष पहले से चैत्र शुक्ता प्रतिपदा वर्षारम्भ की तिथि है। लेकिन ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने यह भी जिखा है कि उस दिन रविवार था। अपने देश के परिडतों में इस विषय को क्षेकर बड़ा शास्त्रार्थ हुन्ना है कि वार-प्रथा भारतवर्ष में किवनी पुरानी है। बहुत पुरानी तो नहीं है। इसका सब से पुराना उल्लेख कच्छ राज्य के श्रधो गांव में मिले हुए शक चत्रप रुद्रदामाकालीन एक जेख में मिला है। यह ४२ शक सवत् ( सन् १३० ई० ) का है। इसमें स्पष्ट रूप में 'गुरुवार' शब्द का उल्लेख है । हाल कवि की गाथा सप्तशती मे भी श्रंगारवार ( मंगजवार ) का उल्लेख है। कहत हैं. हाल सुप्रसिद्ध सातवाहन राजा का ही नामान्तर है। इनका समय भी ईंसवी सन् की दूसरी शताब्दी माना जाता है । इस प्रकार बार-प्रथा का पुराने से पुराना उल्लेख सन् ईसवी की दूसरी शताब्दी का है। इसि तिये जब यह कहा जाता है कि विधाता ने मृष्टि का प्रथम प्रवर्तन रविवार का किया था तो इस विश्वास का मृत बहुत पुराना नहीं हो सकता। सन् ईसबी के बाद का ही हो सकता ह

जो बातें हमारी ऋत्यन्त परिचित होता हैं उनकी ऋोर हमारा क्यान ही नहीं जाता । क्या यह ऋाश्चर्य की बात नहीं है कि शताब्दियों को परम्परा से गिनते हुए हम जिप दिन को र्वि का वार कहते हैं उसे सुदूर इंग्लैयड के लोग श्रपनी एकदम भिन्न परंपरा से गिनकर भी सन्-ड (सूर्ग का दिन) कहते हैं ? सारे संसार में सोम या चन्द्रमा के वार को लोग सोम या चन्द्रमा का वार ही कहते हैं। ईसाई हों या यहूदो, हिन्दू हों या सुपममान सभी एक-एक दिन को करीब-करीब एकार्थक नानों से ही प्रकारते हैं। हमारे जीवन में ये किनने सहज आब से युज्जित गए हैं श्रोर किर किनने गंभीर रूप में हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्येक धम में इन दिनों के साथ वर्त, प्जा श्रीर शुभाग्रभ फल जुड़े हुए हैं। क्या यह श्रारचर्यजनक श्रम संवाद नहीं है कि परस्पर विरोधी समक्ती जाने वाली संस्कृतियाँ श्रीर परम्पराएँ इस विषय मे विचित्र भाव से एक हैं। लेकिन मनुष्य कि संस्कृतियाँ परस्पर विरोधी नहीं होतीं। हम विचार करके देखे तो इस प्रकार की श्रवरज भरी बातें थोड़ो नहीं हैं। इभारा नया वर्ष हमें बहुन सी बातों को सोचने-समक्तने को मजबूर करना है।

वर्ष का राजा कीन अइ होता है ? 'उनोतिष फ जोदय' नामक एक पुराने अन्य में कहा गया है कि चैत्र शुक्त प्रतिग्रा को जिम प्रह का बार होगा बही उस वर्ष का राजा होगा श्रोर मेघराशि में मंकान्ति होने के दिन जिस अह का वार होगा वही मंत्री होगा। बहुत पुराने जमाने से हिन्दुस्तान के लोग नौ अह मानते श्राए हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु श्रौर केतु । इनमें सात के नाम पर तो वार हैं, पर राहु श्रौर केतु के नाम पर नहीं। क्यों नहीं हैं ? श्रौर ये बेवारे क्या राजा या मंत्री होगे ही नहीं ?

ज्योतिष का मामूजी विद्यार्थी भी जानता है कि जिस कम से दिनों के नाम में प्रहों का नाम है उन कम से ग्रह श्राकाश में नहीं दिखाई देते, किर भी क्या कारण है कि सारे संसार में दिनों के नाम इसी कम से हैं ? इमारे एक काक्री पुराने ग्रंथ में इसका कारण बत या गया है। यह ग्रन्थ है 'सूर्य सिद्धान्त'। जो बात सूर्य-सिद्धान्त में · थोड़े में कही गई है उसकी ज़रा सममा कर यो कहा जासकता है।

बहुत दिनों तक हमारे ज्योतिषो सात ग्रहों की ही बात जानते रहे। पृथ्वी को केन्द्र में समका जाता रहा। यह विश्वास किया जाता रहा कि सातों प्रह पृथ्वी को केन्द्र करके परिक्रमा कर रहे हैं। इनके वूमने के मार्ग को कचा कहते हैं। सबसे दूर शनि देवता की कचा है, किर उसके नीचे बृहस्पति की, फिर मंगल की, फिर सूर्य की, फिर शक्र की. फिर बुध की और सबसे नीचे, और इसीलिये पृथ्वी के खबसे नज्दीक, चंद्रमा की कचा है । श्राजकत भी यह क्रम बहत कुछ ऐमा ही है केवल सूर्य की जगह पृथ्वी मानी गई है स्रोर पृथ्वी की जगह सूर्य । चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसिबए पृथ्वी के साथ ही उसे स्थान बदलना पड़ा है; परन्तु हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, इसिबए पुराने ज्योतिष का कायदा ही मानना होगा । तो ग्रहों का क्रम श्रमर ऊपर से बें तो शनि, बृहस्पति, मंगत, सुर्यं, शुक्र, ब्रधः चंद्रमा होगा श्रोर नीचे से लें तो उल्टा होगा । पुराने ज्योतिषी को इन दो में से किसी एक ही क्रम से सप्ताह के दिनों का नाम रखना चाहिए था, पर उसने कुछ भौर हो क्रम रखा । इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि उन दिनों दिन-रात को २४ होरों में बाँटते थे । होरा यद्यापि हिन्दू ज्योतिष का बहुत प्रचलित शब्द है; लेकिन है यह प्रीक्र भाषा का शब्द । श्रंप्रेज़ी का hour शब्द भी उसी ग्रीक शब्द का रूपान्तर है। होरा श्रर्थात् hour अर्थात् घंटा। श्रव, पुराने ज्योतिषी सातों ग्रहों को बारी-बारी से २४ घंटों के माजिक मानते थे। क्रम ऊपर से शुरू होता था। अर्थात् पहली होरा शनि की, दूसरी बुरस्पति की.....श्रीर श्रन्तिम चन्द्रमा की। २१ होराश्रों तक तो हिमाब ठोक-ठोक मिल जाता था। बाको तीन प्रहों की तीन होराएँ श्रीर भिलती थीं । तब तक दूसरा दिन शुरू हो जाता था श्रीर उस दिन की पहली होरा चौथे प्रह की होती थी। इस तरह हर दूसरा दिन पहले दिन के आरंभ वाली होरा के मालिक यह से चौथे यह की होरा से शुरू होता था। जो होरा दिन के शुरू में होती थी उसके मालिक को ही सारे दिन का मालिक मान लिया जाता था। इस प्रकार पहला दिन शिन का, दूसरा उसके चौथे यह सूर्य का, तीयरा उसके भी चौथे अर्थात् चंद्रमा का और हमी प्रकार चौथा मंगल का, पाँचवाँ बुध का, छटवाँ वृहस्पति का और सातवाँ शुक्र का होता था। 'सूर्य-मिद्धान्त' में यहो नियम संचेप में लिखा है। जिस प्रकार हिन में जो होरा शुरू में आती है उसी के मालिक को सारे दिन का मालिक मान लेते हैं उमी प्रकार मास के शुरू में जो होरा आती है उसके मालिक को मासेश और वर्ष के शुरू में जो होरा आती है उसके मालिक को वर्ष का राजा मान लेते हैं। अब यह समकता बहुत आमान है कि ज्यो तेष की पोथियो में क्यों लिखा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जिस प्रह का वार होगा वही सारे वर्ष का राजा होगा, क्योंकि उस दिन जिस प्रह का वार होगा वह प्रह ही वस्तुत: उस दिन के शुरू में आने वाली होरा का मालिक होता है।

छोटे बच्चे कभी-कभी चकर में डाल देने वाले सवाल कर बैठते हैं। एक बार में यही बात अपने बच्चों को सममा रहा था। छोटी लडकी ने प्रश्न किया कि यदि यही बात सच है तो विधाता ने जिस दिन सृष्टि का पहिया पहले-पहले घुमाया था उस दिन शानिवार होना चाहिए था, रविवार क्यों हुआ ? होशियार माँ-बाफ ऐसे मीकों पर बच्चों को डाँट दिया करते हैं, पर मैं सोच में पड़ राया। जवाब तो देना ही चाहिए।

जिन पंडितों ने वार-प्रथा के इतिहास की श्राबोचना की है अनका कहना है कि दिन-रात को २४ घटों में बाँट कर गणना करने का रिवाज़ सारिया श्रीर मिस्र श्रादि देशों में प्रचारित हुश्रा था। 'होरा' शब्द कुळ इपी राम्ते मोचने को बाध्य करता है। कडते हैं, इन्हीं देशों से यह विद्या सारे संसार में प्रचित्तत हुई। शुरू-शुरू में शनिवास से ही सप्ताह का आरंग हुआ करता होगा। यहूरी लोगों में अब भी शनिवार का महस्व ज्यों का-त्यों बना हुआ है। इस हिसाब से अन्तिम दिन शुक्रवार का होगा। सुसन्नमान लोग आज भी शुक्रवार या जुम्मा को विश्राम का दिन मानते हैं।

इमारे देश में श्रमुरों ( श्रमं रियनों ), यवनों ( ब्रीको ), श्रीर मगो (मैगीज) से परिचय बहुत पुराना था । मग या शाकद्वीपी ब्राह्मण् श्राज मी भारतवर्ष में बर्त हैं। ये लोग श्रब भी तांत्रिक समके जाते हैं। श्रंभेज़ो का 'मैजिक' ('जादू') शब्द इन्हीं मगों की विद्याकानाम है। इसिनये इतना तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि श्रस्रों, यवनों श्रीर शकों के संपर्क में श्राने के बाद भारतवर्ष में वार-प्रथा का प्रचारित होना श्रसंभव नहीं है। इसने पहले ही देखा है कि श्रव तक हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं उन पर से इम इतना ही समक सके हैं कि इस प्रथा का पुराने-से-पुराना उल्लेख सन् ईमवी के बाद का है । पश्चिम के साहित्य में इससे भी पुराना उल्लेख उपलब्ध हुन्ना है। एक बात इस प्रसंग में बढ़ी मज़ेदार है। यहूदी खोगों से श्रपने को प्रथक् करने के लिये ईसाई लोगो ने रविवार को मण्ताह का स्रादि दिन घोषित किया था। धीरे-धीरे सारे ससार मे रविवार का प्राधान्य घोषित हो गया। भारतवर्ष में जो रविवार के दिन सृष्टि-प्रवर्तन करने का विश्वास है उपका कारण यह है कि इस देश में सूर्य की बरावर प्रधान ब्रह मानते श्राए है। लेकिन जब मुक्ते अपने नववर्ष की याद श्राती है तो यह विचित्र समानता स्मरण हुए विना नहीं रहती कि हमारे पूर्वजों की ही माँ ति ईसाई लोगों के अबदि नेताओं ने भी रविवार को बहुमान दिया था।

इस प्रसंग में एक बात और याद श्रा रही है। विक्रम संवत् सारे भारतवर्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नहीं श्रारंभ होता । विक्रम संवत् का मूल नाम मालव-सवत् था । मालवा में यह सवत् कार्तिक

शुक्त १ से शुरू होता है। दक्षिण भारत में भी यह संबन कार्तिक शुक्ल प्रतिप्रदा से ही शुरू होता है। केवल उत्तर भारत में यह चैन्न शुक्त प्रतिपदा से श्रारंभ हुया माना जाता है। वैसे तो शिलालेखों मे वैप्रादि श्रोर कार्तिकादि दोनों प्रकार के संत्रतों का उल्लेख है; परन्तु १२वीं शताब्ही तक के शिलाबेखों में साधारणतः कार्तिक शहुना १ से ही संवत् का श्रारंभ माना जाता था। चैत्रादि संवत् का प्रचार इसके बाद ही हुआ है। वस्तुतः चैत्र शुक्ल १ से शक संवत् का श्रारंभ बहुत प्राचीन काल से ही होता श्राता था। बाद में उत्तर भारत के वंचांगी श्रीर श्रन्य व्यावहारिक कृत्यों मे जब दोनों संवत का प्रयोग होने लगा तो सुभीते के जिये दोनो का श्रारंभ एक ही तिथि से माना जाने लगा। शक वर्ष किसी शक राजा का चलाया हुया है। डन लोगों ने चैत्रादि संवत् का प्रवर्तन किया था। यह शायद इस देश की फ़सज़ों को ध्यान में रख कर किया गया था। गुप्तो का गुप्त सवत् भी चैत्र से ही श्रारंभ होता था श्रीर श्रागे चज्रका सुमलमान बादशाहों ने भो जो नया सन् चन्नाया वह चैत्र के त्रास-पास ही श्रारंभ होता है। वस्तुत. इस देश के जिये वसन्तादि संवत् ज्यादा ब्यावहारिक है।

मेष राशि में जिस दिन सूर्य का प्रवेश होता है उस दिन सौरवर्ष आरंभ होता है। उसी दिन को मेष संक्रान्ति का दिन कहते हैं। इस दिन जिस प्रह का वार होता है वह मंत्री होता है। विशुद्ध ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाय तो यही तिथि वास्तिविक वर्षारंभ की तिथि कही जानी चाहिए; परन्तु नाना कारणों से प्राचीन काल में इस तिथि से मुख्य वर्ष का आरंभ नहीं माना गया। फिर भी इसे गौक वर्ष की आरंभ-तिथि तो मानते ही थे। यही कारण है कि इस तिथि के वार वाले प्रह को मंत्री का पद दिया गया है। असला में पुराना भारतवासी वत-उपवास को प्रधान मानकर वर्ष को प्रधानता मानता था। ब्यावहारिक सुभीते के लिये या विशुद्ध ज्यौतिषिक मत से

भारम्म दोने वाले संवत् को वह गौग ही सममता था।

मुसकान बादशाहों के जमाने में इस दिशा में एक श्रीर प्रयस्त हुंखा। उन लोगों का हिजरी तन् विशुद्ध चांद्र वर्ष है। हिन्दु श्रों के चांद्र वर्ष के आधानात में संरोधन कर के सौर वर्ष के साथ सामंजस्य कर लेने की प्रथा है। मुसकामानी संवत् में यह सामंजस्य नहीं है। इसी लिए मुसकामान बादशाहों ने इस देश में श्राकर श्रनुभव किया कि हिजरी सन् से इस देश के नियमित श्रातु-व्यवस्था का कोई मेल नहीं है। इसी लिये उन्होंने उस सन् को सौर वर्ष के साथ चला कर एक विल्कुल नये संवत् की नींव हाली। फ्सली सन् ऐसा हं सन् हं। बाद में इस सन् को विशुद्ध ज्योतिषिक संवत् बना देने का प्रयस्त हुआ। बनाल में प्रचलित बंगाव्द इसी प्रकारका संशोधन है। यह मेष संक्रान्ति के दूसरे दिन श्रुरू होता है। पंजाब में वर्ष मेष संक्रान्ति के दिन ही श्रुरू होता है। मारतवर्ष के श्रानेक भागों में यह सी वर्ष मुख्य संवत् बन गया है।

सो, भारतवर्ष के इस राष्ट्रीय सवत् के साथ असुरों, यवनों, शकों और आयों को दीर्घ साधना से उपलब्ध ज्ञानों की स्मृति जुड़ी हुई है। वह ईसाइयो और यहूदियों के सांस्कृतिक संवर्ष की याद दिला जाता है और प्रति वर्ष ऊँचे गले से बोवणा कर जाता है कि मनुष्य ही महान् है, उसकी कल्याण बृद्धि ही जगत् के अत्यन्त कठिन प्रश्नों का समाधान करती आ रही है। हमारा नया वर्ष हिन्दुओं और मुसल्तमानों की सम्मिलित प्रतिभा की स्मृति भी जगा देता है और जो लोग दुविधा में पढ़े हुए हैं उन्दें आश्वस्त कर जाता है कि ये विकट स्कृतियाँ ज्यादा दिन तक परेशान नहीं करेंगी, ये स्मार्थ-सवात चित्रक है। कडोर संवर्ष के भीवर भी मनुष्य की मिलन-भूमि तैयार होती रहती है। हमारा यह राष्ट्रीय त्यौहार पुराने ऋषि को महिमामयी वाणी की याद दिला जाता है, "तुमसे यह गुष्त रहस्य की बात बताए जा रहा हूँ, मनुष्य से बद्धकर कुछ भी नहीं है—'गुद्धं ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीसि न मानुषात् श्रेष्टतरं हि किल्चित्' (महाभारत शान्ति, २४६)।''

#### : २१:

### भारतीय फलित ज्योतिष

फिलत ज्योतिष के ऐतिहासिक विकास की कहानी एक मनोरंजक श्रीर महत्त्वपूर्ण विषय है। यह श्रजीब विरोधाभास है कि जिस विद्या ने देश की प्राय: सम्पूर्ण जनता पर अपना अद्युत प्रभाव जमा रखा है उसके विषय में लोग जानते श्रत्यन्त कम हैं। इसका एक कारख तो यह है कि यह विषय शास्त्रीय परिभाषात्रों श्रीर मर्यादाश्रों की अपेना रखता है श्रीर सीधी-सादी भाषा में इसकी चर्चा करना एकदम श्रसम्भव तो नहीं, पर कठिन श्रवश्य है। परन्तु जब पाठक इस विषय की जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक है तो योहा शास्त्रीय प्रसंग भी उनको बर्दारत करना ही पहेगा। मै यथासन्भव सीधी भाषा में इस विषय को साधारण जानकारी कराने का प्रयस्न कर रहा हुँ; परन्तु यह विषय इतना विशाल श्रीर खटिल है कि मैं इसके प्रत्येक ग्रंग-प्रत्यंग का परिचय चाहुँ भी तो नहीं करा सकता। कोशिश यह कहँगा कि फलित ज्योतिष के विकास की प्रवृत्तियों की श्रोर इशारा कर दूँ ताकि श्रधिक जिज्ञासा होने पर पाठक उसे समस्तने मे कुछ मदद पा सकें भी प्रपने प्रविपज्ञान का रोना यहाँ नहीं रोऊँगा, क्योंकि उसे बिना कहे भी खोग जान ही जायगे।

श्रङ्गरेज़ी में एक कहावत है कि गणित ज्योतिष फिलित-रूपी मूर्ल माता की बुद्धिमती सन्तति है। यूरोप के फिलित ज्योतिष के सम्बन्ध में शायद यही बात सच भी है। मगर मारतवर्ष में यह कहावत ठीक नहीं कही जा सकती। हमारे देश के सबसे प्राचीन प्रन्थ वेदों में फिलत ज्योतिष के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। यह ठीक हैं कि केवल वेदों से उल्लेख न होने के कारण ही यह नहीं कहा जा सकता कि गरिवत ज्योतिष फिलित ज्योतिष से उरपञ्च नहीं है; परन्तु भारतीय फलित ज्योतिष चीज ही ऐसी है कि वह 'एस्ट्रोनोमी' या प्रह-नचत्रों की विद्या तक ही सीमित नहीं कही जा सकती। भारतीय फिलत ज्योतिष एक विशाल विषय है। कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्यो जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या देखना श्रच्छा है, क्या देखना बुरा है, किस दिन दवा खानी चाहिए, कब बीमार होना प्रच्छा है, कब द्वा खाना अच्छा है, बीमार होकर कब स्नान करना चाहिए, कब चोरी करनी चाहिए, कब खरीद-बिक्री करना श्रद्धा है- यहां तक कि कब मरना श्रच्छा है, कब बुरा, यह सब ज्योतिष के श्राबोच्य विषय हैं। बादल कैसे बनते हैं, सुबह-शाम श्राकाश लाल क्यों हो जाता है. कब कौन-सी हवा चलेगी. भूमिकम्प क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है, स्रोले क्यों पहते हैं, कैये पहते हैं, आँधो, पानी, बर्फ, वृष्टि, त्फान क्या है, कब होते हैं,क्यों होते हैं। ये सब ज्योतिष के विचारणीय प्रश्न हैं। पुरुष में कौन-से चिन्ह श्रब्छे होते है, कौन-से बुरे, स्त्री को कौन-सा चिन्ह गनी बना देता है. कौन-सा कर्कशा, किस चिन्ह से धन मिलता है किससे हारिद्रय, मिट्टी में गढ़ा घन कैसे मिलता है, कौने का प्रेमालाप क्या सचित करता है, श्रगाकी का रोदन किस भावी दुश्चिन्ता का कारण है, उल्लू के कहीं बैठने का क्या द्वर्थ है, शेर के स्थान िशेष पर शयन करने का क्या फल है. ये सभी बार्ते ज्योतिष-शास्त्र की व्याख्येय हैं। कैसा मकान बनना चाहिए, रमोई-घर किवर होना चाहिए, चौखट का ठीक न बैठना किस प्रकार के अंशुभ का सुबक है, चूल्हा कैसा, कब श्रीर किस तरह बनना चाहिए, तालाब केसा बनना चाहिए, कुन्नाँ किस प्रकार का होना चाहिए इत्यादि बातें भी फलिब उद्योतिष के अन्तर्गत हैं। किसी विशेष समय में पैदा

हुए बाजक के भविष्य-जीवन में क्या होगा, किसी विशेष तिथि को किसी का वर्ष या मास धारम्भ होना उसके किस शुभाशुम का कारण होता है—इत्यादि बहुत-सी बार्ते फिजित ज्योतिष के प्रतिपाद्य हैं। धाजकज्ञ के श्रमेक शास्त्र धपरिणत खबस्था में इसके भन्तर्गत थे। इनमें से बहुतों का सम्बन्ध ग्रह श्रीर नखत्रों से हैं ही नहीं।

भारतवर्ष में ज्योतिष के श्रध्ययन का कारण याग-यज्ञ हैं। वैदिक श्रार्य याग-यज्ञ के प्रेमी थे। विशेष-विशेष यज्ञों के जिए समय का निर्णय करना नितान्त प्रयोजनीय था। काज का निर्णय करने के जिए ज्योतिष-विद्या के सिवा दूसना रास्ता नहीं था। गणित ज्योतिष के सबसे प्राचीन श्रम्थ नेदांग ज्योतिष के श्रम्त में जिसा है कि नेद यज्ञ के जिए श्रमित्रवृत्त हुए हैं, श्रीर यज्ञों का विधान समय के श्रनुसार हुशा है। इसजिए काज के विधान करने वाजे इस ज्योतिष-शास्त्र को जो जानता है वस्तुतः वही यज्ञों को जानता है।

विद्वानों का इस विषय में मतमेद है कि वैदिककाल में हिन्दुओं को महों का ज्ञान था या नहीं। इसका मतल्लव यह नहीं कि वैदिक अदिषयों ने शुक्र और बृहस्पति जैसे ज्वलन्त ज्योतिष्क पिंडों को देखा था या नहीं, इस विषय पर मतभेद है। भला ज्वलन्त ज्योतिष्क पिंडों को देखा था या नहीं, इस विषय पर मतभेद है। भला ज्वलन्त ज्योतिष्क पिंडों को देखने के लिए भारतवर्ष के विशाल मैदान और साफ्र आसमान से बहकर और कीन स्थान हो सकता है! असल्ल बात यह है कि आकाश में दो प्रकार के ज्योतिष्क पिंड हैं एक को नचत्र कहते हैं। ये स्वप्रकाश हैं और इम लोगों की इस नाचीज पृथिवी से इतने दूर हैं कि इम हजारों वर्षों में भी इनकी मामूली गति का ही अन्दाज लगा सकते हैं। मध्यकाल के ज्योतिषी तो उन्हें स्थिर ही मानते थे। दूसने मह हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और खलते नज़र आते हैं। बैदिक आयों ने मचत्र और प्रह का अन्तर समक्ता था या नहीं, इस विषय पर कई यूरोपियन पंडितों को संदेह है। यद्यपि उनका संदेह निराधार है, तथापि उनका मत तो बता देना आलोचक का

कर्तव्य है ही। देशी पंडितों ने वेदों में आये हुए 'सप्त आहिस्य' शब्द का अर्थ 'सात प्रह' बताया है। यह सत्य है कि वैदिक संहिताओं में बृहस्पति, सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रह का नाम नहीं है, पर इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वैदिक ऋषियों को प्रहों का ज्ञान था ही नहीं। सौभाग्यवश नच्नों के बारे में ऐसा कुछ बड़ा सगदा नहीं है। थोडा तो है ही। किसी समय यूरोपियन पंडितों ने बताना चाहा था कि भारतीय नच्चन्निया था तो बैबिजोनिया से भारत में आई थी या चीन से, परन्तु आज शायद ही कोई इन बातों को विचारयोग्य भी मानता हो। उत्तरे अब यह सिद्ध हो चुका है कि भारत की नच्चन्निया ही उन देशों में गई थी। आज हम इन बातों की विस्तृत चर्चा करना नहीं चाहते, पर इतना जान जेने से हमारा काम आनान हो जायगा कि वैदिककाज में नचनों का प्रचलन अधिक था। प्रहों और राशियों की गयाना जगभग दो हजार वर्ष पहले से ही हमारे देश में विशेष प्रचलित हुई है।

जो हो, वेदों के बाद जब हम ब्राह्म युग में आते हैं तो देखते हैं कि देवता को प्रसन्न करने को अपेचा परम्परा और अनुश्रुति ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो उठी हैं। इन परम्पराओं की नाना प्रकार की व्याख्याएं करके उन्हें युक्तिसंगत सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न किया जाता है (ऐतरेय ब्राह्मण २८१६) तृतीय सवन के देवता तो विश्वेदेवाः हैं, तो इस तृतीय सवन के आरम्म में इन्द्र को उहिष्ट, अथच जगती छन्द का स्क न्यों पाठ किया जाता है ? (न्योंकि या तो वैश्वदेवत मंत्र पाठ करना चाहिए, या अगर इन्द्रदेवत मंत्र पाठ करना चाहिए, या अगर इन्द्रदेवत मंत्र पाठ करना ही अमीष्ट हो, तो उसका छन्द त्रिष्टुप पढ़ना उचित है) इसपर जवाब दिया जाता है कि ऐसा करने से इन्द्र के उहेरय से ही यज्ञ आरम्म करके यज्ञानुष्ठान किया जाता है और तृतीय सवन का छन्द जगती है, इसिजये इससे जगत की कामना होती है। इसी तरह प्रश्न किया जाता है कि फाल्गुनी नचन्न में यज्ञ आरम्भ क्यों किया

जाय ? जवाब मिलता है, पूर्वा फाल्गुर्ना नचत्र संवन्सर का मुख है। को इसमें यज्ञ करता है, वह मुख्य होता है। इत्यादि।

उत्तर संहिता-युग में स्पष्ट ही बताया जाने लगा कि अमुक न स्त्र में यज्ञ करने से फल शुभ होता है, अमुक में अशुभ । सन् ईस्वी के पहले की लिखी गई ज्योतिष संहिताओं में (जिनका परिचय हम अधिकांश में टीकाकारों के उद्धरणों से ही पात है ) यज्ञ के अतिरिक्त विवाह आदि संस्कारों के लिए भी शुभ-अशुभ नक्षत्रों का विधान किया गया है। महाभारत काल में शुभ मुहूर्त में विवाहाँदि करने की प्रथा चल पड़ी थी। द्रुपद ने युधिष्टिर को शुभ मुहूर्त में विवाह करने का आदेश दिया था (आदि, १६८)। ज्योतिष का यही प्राचीन अंग विकसित होकर मुहूर्त-शास्त्र के रूप में परिण्यत हुआ, और आज संसार का कोई काम ऐसा नहीं है, जिसके लिए विधि और निषेध इस शास्त्र ने प्रस्तुत न किये हों।

इसी प्रकार की परम्पराद्यों के समर्थन के लिए शुभाशुभ फलनिर्देश की नींव पडी, परन्तु यह विश्वास भारत के ख्रादियुग में
बिलकुल ही नहीं था कि मनुष्य के भाग्य का नियन्त्रण कोई खाकाशचारी प्रह या नचन्न कर रहा है। अपने शुभाशुभ कमों के फल-स्वरूप
हो मनुष्य शुभ या अशुभ फल पाता है, किसी दूसरे के कारण नहीं।
यही साधारण विचार था । बाह्यण धौर उपनिषदों के बाद के युग
में यह बात भी विश्वास की जाने लगी थी कि ब्राकाश में चलनेवाले
प्रह-नचन्न भी मनुष्य के शुभाशुभ भाग्य के कारण हैं। कुछ यूरोश्यिन
पंडितों का विश्वास है कि यह बात बैबिलोनिया या सीरिया से
भारतवर्ष में खाई होगी। उन दिनों बैबिलोनिया और सीरिया ( या
एक शब्द में यूक्त टमकी घाटियों ) में पुरोहितों को भविष्य-फल बताना
पड़ता था। इन पुरोहितों को 'बारे' कहा करते थे। 'बारे' लोग बिल दिये गए पशुद्यों के जिगर और खासमान में चलनेवाले प्रहों की
गति के खनुसार फल बताया करते थे। बहुत सम्भव है कि युक्त टस उपत्यका की यह विद्या भारतवर्ष में आ गई हो, क्योंकि उन दिनों भारतीय ब्यापारी यूफ्टेटस की घाटियों में ब्यापार करने जाया करते थे। यह बात ईसा से छु-सात सौ वर्ष पहले की है।

जो हो, ब्राह्मण और सूत्र प्रन्थों के समय मे यह बात स्पष्ट ही स्वीकार की जाने लगी थी कि किसी विशेष नचत्र में यज्ञ करने का भावी फल शुभ और किसी में ब्रशुभ होता है। धर्मसूत्रों में फलित ज्योतिषी या दैवज्ञ को राजा के लिए आवश्यक बताया गया है। हाल ही में अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक आविष्कृत हुई है। कुछ खोगों के मत से इस प्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध सम्राट् चन्द्रगुप्त के विष्यात मंत्री चाणक्य हैं, पर कुछ विद्वान् इसे ईस्वी सन् के पहले रखने को राजी नहीं हैं। पर इस विषय में किसीको सन्देह नहीं कि यह प्रन्थ ईसा के बहुत बाद का नहीं है। इस प्रन्थ के ब्रानुसार छोटी ब्रदालत के कार्य-वाहकों मे शुभाशुभ भविष्य के निर्देश करने वाले दैवज्ञ का रहना आवश्यक है। यद्ध में तो भावी फलाफल के निर्देश केलिए ज्योतिषो का होना निहायत जरूरी बताया गया है। दूसरी तरफ बुद्धदेव ने ज्योतिष-विद्या को गर्हित बताया था।

ईस्वी सन् के आसपास फिलित ज्योतिष के अनेक प्रंथ बिखे जा चुके थे, जो प्रायः सब लोप हो गये हैं। ईसा की छुठी शताब्दी में एक बहुत बड़े ज्योतिषी वराहमिहिर ने ज्योतिष की प्रत्येक शाखा पर प्रंथ लिखे। ये प्रंथ नाना ज्ञातब्य तथ्यों से भरे हैं। इन्हीं प्रंथों से पता चलता है कि वराहमिहिर के पहले असित, देवल, गर्ग, बृद्धगर्ग, नारद, पराशर, सत्याचार्य, जीवशर्मा, सिद्धसेन, मय, यवन और मिणित्थ आदि अनेक आचार्यों ने पुस्तकें बिखी थीं। अन्तिम तीन नामों को प्रीक बताया जाता है।

वराहिसिहिर ने ज्योतिष-शास्त्र को ठीन शाखाओं में विभक्त किया है—तंत्र, संहिता और होरा। तंत्र में पाटीगिखत (एरिथमेटिक), बीजगिखत (श्रव्यज्ञा), प्रहगिखत (मेथेमेटिकब एस्ट्रोनोमी), गोख (स्क्रोरिकत एस्ट्रोनोमी) श्रीर करण (प्रैक्टिकत एस्ट्रोनोमी) शामित हैं। संहिता में नानाविश प्राष्ट्रत घटनाश्रो का विवार रहता है श्रीर होरा-शास्त्र में जन्म के समय के ब्रह-नच्चों की स्थिति ये भविष्य-फत बताया जाता है। श्रीरेज़ी में जिमें 'एम्ट्रोजोजी' कहते है, नह होरा-शास्त्र ही है। मगर भारतीय फितत ज्योतिष में होरा के श्रितिक श्रीर श्रीर श्रीर वार्ते भी सम्मित्तित हैं।

पहले हमने ब गया है कि अर्थशास्त्र और धर्मसूत्रों के युग में या हजरत ईसा से कुछ सौ वर्ष पूर्व भारतीय राजाओं को ज्योतिषी श्रवस्य रखना पडता था । वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के शुरू में दैवज्ञ या ज्योतिषी का जो लच्च ए दिया है. उससे पाटक सहज ही अनुमान कर मकेंगे कि ज्योतिषियों को क्या-क्या काम करना पढ़ता था। उशीतिषी को हर प्रकार के ज्योतिषिक और अन्य गणितों से परिचित होना पहता था। देह के फड़कने का क्या अर्थ है, स्वप्न का फा कैसा होता है, विविध श्रुभ कर्मों के श्रारम्भ या समाप्त करने का शुभ मुहर्त कीन-वा है द्रश्यादि नाना कार्यों के जिए ज्योतिषी की ज़रूरत होती थी, पर जैसा कि अर्थशास्त्र में लिखा है, राजा को ज्योतिषी की सबसे बड़ी भावश्यकता युद्ध के जिए होती थी। ज्योतिषी भाक्रमण करने का शुभ मुहुत तो बताता ही था, यह भी तै कर देता था कि किप पुरुष के सेन पतित्व में जय की आशा है। उसे घोड़ा, हाथी, खडग चादि के इंगितों से भावी शुभाशुभ एल का निर्देश करना पड़ता था। यदि घोडा दार बार ताडन करने पर भी आगे नहीं बढता और बारंबार मुत्र-पुरीष करता था. तो ज्योतिषी को इस श्रागुभ शकुन की सुचना राजा को देनी पहती थी। हाथी प्रगर पृथ्वी पर सुँह रख देता. श्राँख मुकुबित कर लेता श्रीर कान खड़ा कर लेता था. तो यह भावी पराजय का लक्षण माना जाता था, परन्तु य दे वह स्रूँ इ उठाकर वेग से चक्क पहता, तो राजा की जीत निश्चित मान ली जाती थी।

किसी पुरुष को सेनारति बनाने के पूर्व उसके अरिष्टों की परीवा

हुत्रा करती थी । उन दिनों लड़ाई का जीतना-हारना बहुत-कुछ सेनापति के जीवन-मरण पर निर्भर करता था। सप्तर्षि-मगडल या 'ग्रेट बियर' में जो वशिष्ठ नामक तारा है, जिसे श्रमेजी में 'मिजार' कहते हैं, उसीके पास एक छोटी-सो तारिका अरुन्धती है। इसे अंग्रेजी में शायद 'एलकर' या 'सैडक' कहते हैं। इसे देख न सकने वाले श्रादमी की मृत्यु छ: महीने के चन्दर हो जाती है। ख़ुजी चौँदनी में बहुत देर तक अपनी छाया को देखने रहकर एकाएक उपा की भोर ताकने पर पुरुषाकृति छापा होती है, इसे छावापुरुष कहने हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस खायापुरुष है सिर न दिखाई देने पर मनुष्य शीव ही मर जाता है। अपनी नाक के अगले हिस्मे या जीभ का अप्रमाग न देखने वाला ग्रादमो भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता। हथेली को लालाट पर रखकर कलाई की श्रोर श्रगर स्थिर दृष्टि से ताका जाय, तो बह क्रमश चीया होती दिखाई देती है। यहां तक कि वह पतले स्त-जैसी दिखाई देती है, पर अगर वह बिलकुल ट्रटी हुई या जबद-खाबड़ दिखाई दे तो मृत्यु निश्चित सममनी चाहिए। इन नाना परीचाओं के भीतर से सेनापति को गुज्राना पडता था। इसके अविरिक्त ज्योतिषी को उसका जनम-पत्र देख कर भी उसके भावी फलाफल का निर्देश करना पड़ता था।

जगीतिकों को सूर्यादि प्रह्वार का खयात रखना पड़ता है। कब कौन-मा प्रह कैया रंग पकड़ रहा है, उसकी प्रकृति, विकृति, प्रमाख, वर्ण, किरण, प्रकाश, संस्थान, अस्त, उदय, भिन्न पथ, वकता, प्रहण, युति आदि के शुभाशुभ फल को बताना पड़ता था। चन्द्रमा की कोई नोक किम तरफ उठी है, मगल का रंग फीका क्यों हो रहा है, इस्यादि बातें उसे जाननी पड़ती थीं। जिन दिनों गिशत ज्योतित की विशेष उन्ति नहीं हुई थी, उन दिनों भी इन बातों की नाना परीवाएँ की जातो थीं। उदाहरणार्थ आजकत यह सभी जानते हैं कि चन्द्रप्रहण में चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। अत यह प्रहण कभी पश्चिम से आरम्भ नहीं होगा। वराहमिहिर ने इस बात का उत्लेख करते हुए बहुत पुराने आचार्यों की कुछ बातें उद्घत की है। गर्ग ने जिला, है कि अष्टमी के दिन जन्म में तेल डाजना चाहिए। यह तेल जिन श्रोर नहीं फेलेगा, उसी श्रोर से प्रहर्श की सुक्ति होगी! जो हो, इन सारी बातो की जानकारी देवज्ञ के लिए नितान्त श्रावश्यक है।

उसे वर्षा होने न होने की स्वना भी देनी पहती थी। उसे वृत्तायुर्वेद, फल-फूल श्रादि का ज्ञान श्रावरयक था। परिश्वि, चन्द्रमा के चारों श्रोर का परिवेश, उल्का, वायु, दिग्दाह, भूकम्प, सन्ध्रां को बालिमा, गन्ध्रवं नगर, इन्द्रधनुष इत्यादि क्या हैं, इन सारी बातों की जानकारी उसके लिए नितान्त श्रावश्यक है। पाठक शायद उस युग के इस विज्ञान के सम्बन्ध में कुछ श्रिषक जानने की इच्छा रखते होंगे। बुहरसंहिता से ही कुछ उदाहरण दे रहा हुं-

भूकम्प के जिए काश्यप कहते हैं कि पृथ्वी पानी के जपर तैर रही है। पानी में मच्छ, कच्छप श्रादि बड़े-बड़े जल-जनतु हैं। उन्हीं के जुड़्घ होने से पृथ्वी काँप उठती है। गर्ग का कहना है कि पृथ्वी हाथियों की पीठ पर स्थित है। कभी-कभी थक कर वे ही शरीर हिला दिया करते हैं. बस, भूकम्प हो जाता है। विशष्ट कहते हैं कि पृथ्वी के जपर हवाओं के प्रतिघात होने से धरतों काँप उठती है। इत्यादि।

हन सारी बातों के अतिरिक्त ज्योतिषी को सकान, गाय, बैल, घोडा, हाथी, कंबल, खडग, पट्ट, मिण-याणिक्य, अजा-कुक्कुर आदि के सच्छ जानना जरूरी था। उसे खंजन, श्रंगाली, काक, कुन्ता, चामर, आसन आदि के श्रुम और अशुम लच्चणों का जानना आवश्यक समस्ता जाता था। मगर यहीं तक अन्त न था। यद्यपि मै इस सूची का यहीं अन्त कर देना चाहता हूँ। जातब्य विषयों की नीरस सूची देकर मैं पाठकों का समय बर्बाद करना नहीं चाहता।

अब तक हम जिन बातों की चर्चा करते श्राये हैं, वे प्रायः उस युग की हैं, जब कहा जाता है, भारतीय ज्योतिष के प्रन्थों में प्रहों की ने सारे हिंदू धर्म को बड़ी दूर तक प्रभावित किया श्रौर सच तो यह है कि पिछले डेट हज़ार वर्ष का हिंदू-धर्म तीन टांगों पर खड़ा हुआ है---जाति-भेद, खान-पान श्रौर फलित ज्योतिष ।

परानी प्रथा से नई प्रथा की विशेषता बताने के पहले इस इस नई प्रथा का थोड़ा-सा परिचय दे देना चाहते हैं। इस निये युग में सबसे ऋधिक मद्दरत राशियों और प्रहों को दिया गया। जिस मार्ग में सूर्य पृथ्वी के चारों श्रोर चक्कर बागाया करता है, उसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। इसे बारह हिस्मों में बाँटा गया है। प्रत्येक • हिस्से में नर्श्वत्रों के ब्यूह से एक-एक राशि बन जाती है। इन राशियों मेष ( भेड़ा ). बृष (बैल), मि रून (जोड़ा), कर्क (केंक्ड़ा), सिंह, कन्या, तुला ( तराजू ), वृश्चिक ( बिच्छू ), धनुः ( धनुष ), मकर (मगर), कुम्भ (घडा) और मीन (मछ्ली) कहते हैं। ये नाम इनके श्राकार के श्रनुसार रखे गए हैं। सूर्य श्रीर चाँद के श्रतिरिक्त उन दिनों आकाश में चलने वाली अन्य पांच ताराएं पहचानी गई। थीं। इन सातों को प्रह कहते है। इन सातों का नाम आप सभी खोग जानते हैं। हमारे सप्ताह के दिनों के नाम इन्हीं प्रहों के नाम पर रखे गये हैं। ये नाम हैं-सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, श्रीर शनि । बस नये युग के ज्योतिव का सर्वस्व इन उन्नीस नामों के ही भेद-उपभेद हैं। अगर आप रात में आकाश को रोज ध्यान से देखें. तो मालूम होगा कि नित्य ही 'होराइजुन' या चिति अपर कोई नवीन नम्नत्र दिखाई पड़ता है। अन्ततः एक ही नम्नत्र एक ही समय सदा एक ही बिन्दु पर नहीं रहता। अगर आप मेष, वृष आदि राशियों को पहचानते हैं, तो देखेंगे कि श्राकाश में एक बार मेष श्राकर जगता है, फिर वृष श्रौर फिर मिथुन। जो राशि द्वितिज पर जगती रहती है उसे जग्न कहते हैं। यह लग्न ज्योतिष की सबसे महस्वपूर्ण चीज है। इससे शरीर का विचार करते हैं। ज्योतिष के प्रन्थों में इसका खुब सुचम विचार किया गया है कि कौत-सी राशि लग्न में आ-आकर

कौन-कौन-सा फल देती है। श्रगर उस राशि में कोई ग्रह हो तो उसका क्या फल होगा। इत्यादि।

लग्न अगर आपकी समस में आ गया होगा तो आप आसानी से समक सकते हैं कि उसकी सातवीं राशि पश्चिम के आकाश या श्रस्त क्षितिज में लगी होगी। यह दूसरी प्रधान चीज़ है, उस पर से स्त्री और स्वामी का विचार करते हैं। अगर यह राशि अच्छी हुई, उसमें अच्छे-अच्छे प्रहरहे, तो स्त्री भी अच्छी मिलेगी। अगर प्रहों में केगड़ने वाले पहुंच गये तो पति-पत्नी में सदा महाभारत छिड़ा रहेगा। श्रीर तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है सिर के ऊपर। यहाँ जम्न की चौथी राशि रहेगी। इससे सख श्रीर माता-पिता का विचार करते हैं। चौथा महत्व का स्थान होगा सुख स्थान के ठीक उल्टे, नीचे। इसे भाग्य का स्थान कहते हैं। यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि कोई यजमान इसके बारे में पूछे बिना नहीं रहता । इन चारों को केन्द्र-स्थान कहते हैं। इन्हीं केन्द्रों के श्रगत्त-बगत जीवन-संबंधी श्रन्य भावश्यकता हों के फल-निर्णायक स्थान होते हैं। जग्न शरीर स्थान के एक तरफ धन का और दूसरी तरफ खर्च का कोठा होता है। पुख के एक तरफ भाई भौर दूसरी तरफ पुत्र श्रीर विद्या का घर होता है। पित-परनी के कोठे की एक श्रोर शत्रु और दूसरी श्रोर मृत्यु का घर होता है और भाग्य की एक बगब में धर्म श्रोर दूसरी में श्रामदनी का कोठा रहता है। ज्योतिष के श्राचार्यों ने प्रहों की मित्रता भौर शत्रता की बात ते कर रखी है। यह भी बता रखा है कि कब कौन-सा प्रह उच्च का होता है श्रीर कब नीच का। कीन श्रीर कब शुभ होता है, कौन श्रीर कब श्रश्चम । श्रथांत् विविध भेद-उपभेद, भाग-विभाग के बल पर इन उन्नीस वस्तुश्रो का ही विचार किया जाता है।

एक सवाब और रह गया। पाठक कह सकते हैं कि लग्न तो बारह ही होते हैं, इसलिए एक लग्न श्रासमान में करीब-करीब दो घटे ठहर सकता है। इस दो घंटों में न जाने कितने बच्चे पैदा होंगे। क्या उन सबका भाग्य एक जैसा ही होगा ? ज्योतिषी इसके जवाद में कहेगा— नहीं, ऐसा नहीं होता । लग्न के हन दो घंटो के प्रत्येक चएा में कुछ-न-कुछ विशेषता है । मोटे तौर पर एक लग्न में पैदा होनेवाले की मोटी-मोटी बातें प्रायः समान ही होगी, पर सूचम भेद में अन्तर भी काफी होगा । इस बात को ध्यान में रख कर ज्योतिषी ने लग्न के अनेक भेद किये हैं । वह इन सारी बातों को देखकर फल बताता है ।

पुरानी बधा से नई प्रथा का भेद बताते समय में इस बात पर भी विचार कर लोना श्रद्धा समयता हूँ कि इस नई प्रथा से क्या लाभ या नुक्सान हुआ। पुराने ज्योतिषी को प्रकृति का सुद्म श्रध्ययन करना पडता था। कियी दूसरे के परिश्रम से वह बहुत कम ही लाभ उठा सकता था। लेतीबारी की वृद्धि या युद्ध के प्रश्न के उत्तर में उसे प्रकृति के नाना तथ्यों का अध्ययन करना पहता था। उदाहरणार्थ, उसे जानना पहता था कि स्रापादी योग के दिन जब सूर्य श्रस्त होता है, उस समय यदि पूर्वी हवा पूर्व समुद्रके तरंग-शिखरों पर ग्रास्फालन करके प्रापृथित हो तथा चन्द्र-मुर्यको किरण्रूका जटा के प्रामिसंघात से बद्ध हो तो सारा पृथ्वी अनेक स्थानों पर नीख मेघ पटख-मम्पन्ना श्रीर सं । द्वित शारदीय फज शस्यमयी होती है श्रीर प्रचुर पिनाए मे वामन्तिक अन्न उत्पन्न होता है अर्थात् खरीफ और रबी दोनों ही फसल खूब होती है ( बृ० २७। १ )। सूर्य के श्रस्त जाते समय जब नैऋत्य कोण की द्वा छोटे इजायची और लवगजतिकाओं को समुद्र-तट पर लोट-पोट करा दे तो मूल-प्याम के मारे मन्त्र्यों की ठठरियों श्रीर तृषा-गुच्छ के भार से दकी हुई पृथ्वी उन्मत्त पेत-वधू की तरह दृष्टि होगी (बृ॰ सं॰ २०१३)। सूर्य के श्रस्त जाते समय वायु धूल उदा-कर जटाजूट की आकृति धारण करे श्रीर गर्व से चंचल होकर बहे, तो पृथ्वी पर अन्न की कमी तो न होगी, परन्तु बड़े-बड़े राजाओं का समर-भूमि बनकर मांस, खून और हड़ियों से खद जायगी । इत्यादि । किन्तु नये युग के ज्योतिषी को हवा-पानी, आकाश-पाताल के इतने श्रध्ययन की श्रावश्यकता नहीं थी। प्रश्न जग्न के समय की प्रहों और राशियों की परिस्थिति का समस् जेना ही उसके जिए प्रयोप्त था। उसे जानना चाहिए कि प्रश्न करते समय यदि सूर्य वृश्चिक राशि में हो, केन्द्र में श्रच्छे-श्रच्छे यह हों, या कम-से-कम उन प्रहों को देख रहे हो, तो बासंतिक या रबी की फ्रमज श्रच्छी होगी (ज्योति-निर्वन्ध, प्र०२००)। चन्द्रमा यदि प्रश्न करते समय जग्न में या कर्क, कुम्म या मीन राशि में हो, या केन्द्र-स्थान में हो श्रीर श्रच्छे-श्रच्छे प्रह ड्से देख रहे हों तो वृष्टि तस्काज ही होगी। इत्यादि।

नये युग में फलित ज्योतिष ने जो रूप प्रहण किया, उससे गणित ज्योतिष के या प्रद-नचत्रों की विद्या के श्रध्ययन में खूब बृद्धि हुई, परन्तु श्रन्य प्राकृतिक व्यापारों का श्रध्ययन शिथिल पढ़ गया। दूसरा दोष यह हुन्ना कि फिलित का ज्योतिषी सम्पूर्णतः ग्रह-गणित के ज्योतिषी पर निर्भर रहने लगा। श्रगर कोई गणित से प्रहों की स्थित निकाल कर रख दे तो फलित ज्योतिषी का काम बहुत सरल हो जाय, और हुम्रा भी वैसा ही। जहां पुराने ज्योतिषी को दिन, महीना, ऋत स्रादि के सब विपर्यंय पर बच्य रम्बना पहता था वहां नये ज्योतियो के जिए केवज पत्रे का ही शस्त्र पर्याप्त था। प्रामा ज्योतिषी जानता था. उसे इस बात का जच्य रखना पडता था कि अगर गर्मी के मौसम में ठएड या ठएड के मौसम में गर्भी पड़ी, तो रोग श्रीर राष्ट्र का भय होगा । अगर बरसात के सिवा अन्य ऋतु में खगातार सात दिन तक वर्षा होती रही तो सम्राट् के मरण की श्राशंका होगी (बुर सं० ४६, ३६-४०), यदि दिन या रात में निर्मेध श्राकाश में पूर्व या पश्चिम में इन्द्रधनुष देखा गया तो श्वकाल का भय है। इत्यादि। नये ज्योतिषी को यह सब देखने की कतई ज़रूरत न थी।

नये युग में राशि श्रीर ग्रहों के ज्योतिष ने बढ़ा विशाल रूप धारख किया | केवल जनमकालीन ग्रहस्थिति पर से ही फल नहीं कहा जाता था । वर्ष पूरा करके दूसरे वर्ष में प्रवेश करने की ग्रह-स्थिति पर से भी फब बताया जाता था। मास पूरा कर के दूसरे मास में प्रवेश करने के समय की प्रहस्थिति से भी महीने भर का फब बताया जाता था। ज्योतिष के इस विभाग का नाम ताजिक शास्त्र है। ताजिक श्वरवी खोगो को कहते हैं। इससे श्राप समक सकते हैं कि यह शास्त्र मुसक्तमानों से दिदु श्रों को मिखा। ताबिक के सभी पारिभाषिक शब्द श्ररवी में खिये गए हैं।

मुखलमान ज्योति वियों ने एक दूसरे विभाग को भी ज्योति । मे परिचित कराया । इसे रमल-शास्त्र कहते हैं । रमल श्ररबी के रम्माल शब्द का संस्कृत रूप है । रमल का सम्बन्ध ग्रहों श्रीर राशियों से नहीं है।

ज्योतिष का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण श्रंग है शक्न-शास्त्र । शकुन शब्द का अर्थ है पत्ती। जान पढता है कि आरम्भ में यह विषय पिचयों तक ही सीमित रहता था। प्राचीन युग के नाना कुत्रहत्व श्रीर कुसंस्कारों के कारण यह शास्त्र विकसित हुआ है। बाद में इसमें अन्य अनेक ऐसी बातें भी सम्मितित हुई, जिनका पत्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं था। शकुन कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ । अशुभ शकुन में शारीरिक और प्राकृतिक उन कियाओं का समावेश है, जो श्रकस्मात् हो जाती हैं। छींक एक श्राकस्मिक शरीर-व्यापार है, इसिबए यह श्रशुभ है। श्रकाब में पुष्प का खिलना एक श्राकस्मिक व्यापार है, श्रतएव यह श्रशुभ है। गाँव में श्रमात्ती का रोदन एक श्रमाधारण बात है, इसिवए इसका फल खराब है। दिन में तारा दिखाई देना, मूर्त्ति का हँसना आदि जो बार्ते साधारगतः दष्ट नहीं होतीं, वे सब श्रशुम शकुन हैं। क्यों कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें आप कह नहीं सकते कि ये क्यों शुभ हैं श्रीर दूसरी क्यों श्रशुभ । उदाहरणार्थ, मुर्दा, वेश्या, घोबी श्रीर मझबी का देखना शुभ है, पर कवाय वस्त्रधारी संन्यासी का देखना प्रश्भ । भ्रान्य भ्रतेक बार्ते भी ज्योतिषी को जानना पड़ता था । मगर यह फिर कभी। श्राज वो यहीं रुका जाय।